## अरुणोदय-ग्रन्थावली संख्या ६

# महाकावि हरिओध

सेखक

श्रीगिरिजादत्त शुक्क 'गिरीश' बो० ए०

( All rights reserved, )

गुद्रक :— जानकी शरण चिपाठी, सूर्य प्रेस, काशी

# प्रकाशक का निवेदन

इस मन्थ का मुद्रण सन् १९३३ के अक्टूबर मास से ही प्रारम्भ हो गया था; किन्तु, अनेक अनिवार्य्य कारणों से इसके प्रकाशन में उचित से अधिक विलम्ब हुआ, और पूरे एक वर्ष का लम्बा समय पार करके यह पाठकों के कर-कमलों में आज प्रस्तुत हो रहा है। हम जानते हैं कि महाकिव हरिश्रीध के काव्य के अनेक रिसक न जाने कब से इस पुस्तक की प्रतीचा कर रहे हैं; इस सुदीर्घ अवधि तक हम उनके परितोष-साधन में असमर्थ रहे, इसका हमें अत्यन्त खेद है। आशा है, सहदय सज्जन हमारी शुटियों के लिए हमें चमा करेंगे।

२०-११-१९३४ }

विनीत:— महेशदत्त शुक्ल।

# लेखक के दो शब्द

'महाकवि हरिश्रोध' का लेखन-कार्य त्राज समाप्त हो गया त्रीर यह शीघ ही पाठकों के कर-कमलों में प्रस्तुत हो सकेगा, यह सोच कर मुमे संतोष हो रहा है; यदि इससे उनका कुछ मनोरंजन हो रूका तो निरसन्देह यह त्रानन्द की बात हो सकेगी।

इस प्रनथ के सीमित महत्त्व के विषय में मेरे हृद्य में कोई सन्देह नहीं है; इसकी दुर्वलताओं को मैं जानता हूं। फिर भी, यदि मेरे मित्रगण इस सम्बन्ध में मेरा ध्यान आकृष्ट करेंगे तो मैं उनका आभारी हुँगा।

श्री हरिश्रोध जी के योग्य श्रनुज, मान्यवर रायवहादुर पं०
गुरुसेवक उपाध्याय बी० ए०, के उस श्रमूल्य सहयोग के लिए—
जिसके विना सम्भवतः श्री हरिश्रोध जी के व्यक्तित्व-सम्बन्धी मेरे
श्रध्ययन को प्रामाशिक सफलता न प्राप्त हो सकती—श्राभार प्रगट करने
का श्रर्थ होगा उनके स्नेह के श्रपरिमित मूल्य को परिमित बना देना।
पं० किशोरी श्ररण त्रिपाठी तथा श्रपने श्रन्य श्रनेक मित्रों की स्नेहमयी
सहायता के लिए भी, इसी कारण, मैं यहां धन्यवाद नहीं देता हूँ।

एक बात श्रोर; 'प्रियप्रवास' की हृद्यस्पर्शिनी पंक्तियों में हरिश्रोध जी की काव्य-कुशलता श्रोर मार्मिकता का परिचय पाकर लगभग बीस वर्षों से हिन्दी-संसार के श्रमेक लब्धप्रतिष्ठ महानुभाव उन्हें 'कवि-सम्राट' की उपाधि के साथ स्मरण करते श्रा रहे हैं। थोड़े समय से इन्

शब्दों के प्रयोग से सहज ही 'हरिश्रीध' जी की श्रीर हमारा ध्यान चला जाने लगा है श्रीर श्रव तो हरिश्रीध जी का नाम न रहने पर भी श्रकेला 'किन-सम्राट' उनका बोध कराने के लिए पर्ध्याप्त हो रहा है। इस प्रन्थ के नामकरण में तथा इसके भीतर यत्र तत्र प्राप्त प्रसंगों पर मैंने उनकी इस लोक-स्वीकृत उपाधि का प्रयोग नहीं किया है; इसका कारण मेरी रुचि मात्र है, यह नहीं कि मैं उन्हें 'किन-सम्राट' कहे जाने का श्रिधकारी नहीं समभता; वास्तव में हिन्दी के श्रनेक श्रेष्ठ विद्वानों के इस मत से मैं सर्वथा सहमत हूँ कि वर्त्तमान हिन्दी-किवयों में यदि कोई भी 'किन-सम्राट' के गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है तो वे श्रीहरिश्रीध जी ही है।

दारागंज, प्रयाग दिसम्बर, १९३२

ग्रीगिरिजादत्त शुक्ल

# समर्पग

सेंतालोस वर्ष के अल्प वय में समस्त परिवार को व्यथित करके परलोक-यात्रा करने वाले, अपूर्व प्रतिभा-सम्पन्न, तथा गणित, विज्ञान, आरे क़ानून के दिगाज विद्वान् पूच्य पितृव्य पं० देवीदत्त शुक्ल बी. एससी., एल. एल. बी. ऐडवोकेट की स्मृति में—

### [ 8 ]

जहां ज्योति भरना जीवन का व्रत था तुमने माना। श्रन्थकार भर गये वहीं क्यों ? विलग भाव क्यों ठाना ? श्रीनिवास करते थे जिसको उसकी श्री सब हर कर। चले गये क्यों हे निरमोही घर का दीया घर कर। करते थे अपराध सदा हम चमा सदा पाते थे। दया नियान जान कर तुम को कभो न घगराते थे। यह चिर चमा भुला दो तुमने हमें छोड़ कर भागे। अनुरित से हो विरत विरित से क्यों इतने अनुरागे ? अंतिम समय नही चरणों का दर्शन भी कर पाया। मन्द भाग्य ही इस जीवन में मैं ने हाय कमाया। जाते ही थे तो पद-पंकज तो रोकर धो लेता। पा श्राशीश तुम्हारा जी को तो छुछ धीरज देता। हाय, एक भी दियान साधन शोक-जलिव तरने का। घाव कर दिया उरमें ऐसा कभी न जो भरने का।

#### [ २ ]

प्रतिभा श्रमित प्रकृति से पाकर जीवन में श्राये थे। परम रंक कुटिया में राजा का वैभव लाये थे। क्ष्म तुग्हारा प्रखर दिवाकर सदृश दीप्तिमय दीखा। कमलों ही की भाँति विकसना हम सब ने भी सीखा। मुखर मोद्-मधुकर का गुंजन था कितना मनहारी! विरह-निशा की स्मृतियाँ भी थीं नव रस वद्ध नकारी। बीत गयी प्रभात की बेला मध्य दिवस भी बीता। आयी संध्या, गये प्रभाकर, कमल-कोष-रस देता। अब न गर्व हम लोग करेंगे; अहंकार सब दूटा। तुम्हे गॅवा कर आज हमारा भाग्य सद्दा को फूटा। तुम सा पारस पाकर हम थे सोना खरे कहाये। चले गये तुम फिर कुधातु ही होने के दिन आये। इत्या िना अर्जुन से हम सब रहित पराक्रम होकर। दिवस वितावेंगे जीवन के आहे भर कर रोकर।

#### [ ३ ]

सूना पड़ा तुम्हारा वह घर जिसके थे तुम राजा।
तव सौन्दर्ध-स्वाद ने जिसकी ईंट ईंट को साजा।
मिले घूलि में प्रंथ आज वे जो थे तुमको प्यारे।
जिनकी घूलि पोंछते थे तुम प्रति दिन श्रम से न्यारे।
जिस किवाड़ पर आज तुम्हारा आंकित नाम दिखाता।
विना तुम्हारे, रंग हाय! अव उसका उड़ता जाता।
घोड़ा वड़ा तुम्हारा प्यारा गैया वड़ी दुलारी।
ये अनजान देखते अव भी नित ही राह तुम्हारी।
भोजन समय वुला लें तुमको सहज भावना आती।
तुम न मिलोगे, फिर तुरन्त ही स्मृति निष्ठ्रर जग जाती।
औरों को लख न्यायालय से आते मुद में पैठे।
हम सोचते, आ रहे होगे तुम गाड़ी में बैठे।
हाय! देख कर गाड़ी घर में सारा अम मिट जाता।
गये, सदा को चले गये तुम तोड़ सभी से नाता।

### [ 8 ]

सोचा था यह प्रंथ तुम्हारे चरणों में रख दूँगा। वत्सल आशीर्वचन-प्राप्ति से अति क्रत्यकृत्य वनूँगा। हाय रही उर की अभिलाषा उर ही में यह सारी। चले गये तुम उजड़ गयी यह असमय ही फुलवारी। न्याय-ज्ञान-कानन-पंचानन! प्रखर तुम्हारा गर्जन। क्या न कभी फिर देख सकेंगे हम होकर पुलिकत-तन? किसी चिरनिद्रा में सोये क्या न कभी जागोगे? प्रिय जन रोदन करुण श्रवण कर मौन न क्या त्यागोगे? जिनके लिए रहे तुम जीवन भर श्रमजल वरसाते। वे ही हगजल वरसाने में आज नहीं थक पाते। आँख खोलकर एक बोल तो बोलो जाने वाले! हम हतभागों पर असमय ही वस्त्र ढहाने वाले! जीवन भर जिनकी चिन्ता का बोमा ढोया तुमने। वीच धार में क्यों निर्दय हो उन्हें डुबोया तुमने।

## [ 4 ]

जिन्हें न छोड़ा दो घड़ियों को उन्हें सदा को छोड़ा। हाय! हाय!! यों निद्य हो क्यों हम सब से मुंह मोड़ा? सदय मेघ से हो जिनके हित प्रेम-वारि बरसाया। उनकी हरी-भरी खेती पर क्यों फिर उपल गिराया। जिनके हित छाया करते थे सघन कल्पतरु ऐसे! उन्हें जेठ की दोपहरी में भटकाश्रोगे कैसे? श्राफ्रित की सेवा में तत्पर रहनेवाले! कैसे हग से देख सकोगे उनके पद के छाले? नहीं, नहीं, तुम हृदयवान थे, गये न अपने मन से। विरत न हो सकते थे माली! सुमनों के सिंचन से। श्राकर कर काल ने तुमको विवश किया चलने को।

श्रम्य लोक में अन्य श्राश्रितों की विपदा दलने को । जाना ही श्रनिवार्य्य जानकर कितना तुम रोये थे ! विरितमयी मोहक निन्द्रा में तो पीछे सोये थे ।

#### [ & ]

हाय कठोर सत्य यह हम सब तुम्हे न श्रव पाएँगे।
भूजग सहरा मिण खोकर निज सिर धुनते रह जाएँगे।
चले गये, तुम गये सदा को, फिर न कभी श्रात्रोगे।
स्नेहमयी मंजुल मूरित फिर कभी न दरसात्रोगे।
श्राये थे दिखलाने जग को प्रतिभान्तिभव श्रनोखा।
चले गये पुरुषार्थ-प्रवलता का प्रमाण दे चोखा।
जाश्रो, जाना ही श्रभीष्ट जब, हे श्रनन्त के यात्री।
पथराई श्राँखें ये होंगी काल-कुपा की पात्री।
जहां कही भी जाश्रो निरञ्जल सत्य तुम्हारा रथ हो।
बाधात्रों से मुक्त, सुमन से लिसत, प्रेममय पथ हो।
सकल सिद्धियां वनें सेविका शांति बने चिर संगिनि।
विद्या-व्यसन-निरित्त मन मोहित करे नित्य नवरंगिणि।
मेरी इस कृति की स्मृति श्रविकल प्रतिपल उर उमँगावे।
विस्मृति-कारिधि-पारंगत कर तुमसे मुक्ते मिलावे।

तुम्हारे चरण-कमलों की स्मृति का उपासक गिरिजादत्त शुक्ल

# विषय-सूची

| विषय                                                 | वृष्ट              |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| प्रथम खण्ड                                           | * - *              |
| हरिऔध की लोकप्रियता                                  | 9 <del></del> 20   |
| हरिऔध के स्वभाव की विशेपताएँ                         | ₹ <b>१ —</b> 8€    |
| हरिऔध के व्यक्तित्व पर वाह्य प्रभाव                  | ४७—७६              |
| द्वितीय खण्ड                                         |                    |
| ू<br>हरिऔध की श्रीराधाकृष्ण-विषयक प्रारम्भिक धारणाएँ | <sup>'</sup> ७९—९० |
| उपन्यासकार के रूप में हरिऔध                          | ९१ — ११५           |
| रस कलस में हरिओध की नारी-सौन्दर्य-कल्पना             | ११६—१३३            |
| रस-कलस में हरिऔध की काव्य-कला के साधन                | १३४ — १३९          |
| तृतीय खण्ड                                           |                    |
| प्रियप्रवास की भाषा                                  | १४३—१५१            |
| प्रियप्रवास में ईश्वर-भावना                          | 942—904            |
| प्रियप्रवास के श्रीकृष्ण                             | १७६—१८९            |
| वियमवास में नारी-चित्र                               | 990-293            |
| प्रियपवास में प्रकृति का चित्रण                      | २१४—२२३            |
| प्रियप्रवास का संदेश                                 | २२४—२३४            |
| प्रियप्रवास में हरिऔध की कान्य-कला के साधन           | २३५ २४०            |

## चतुर्थ खण्ड

हरिओध जी की काव्य-कला के क्षेत्र में एक नवीन विकास २४२—२६४ चौपदों की भाषा, छन्द और शैली, २६५—२७५ चौपदों में ईश्वर, मनुष्य तथा प्रकृति के चित्र २०६—२८७ चौपदों में हरिऔध जी की काव्य-कला के साधन २८८—३०४ हरिऔध जी का विवेचनात्मक गद्य २०५—३०७

#### पंचम खण्ड

| हिन्दी साहित्य में ईश्वर-भावना और हरिऔध    | ३११—३२३                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| हिन्दी साहित्य में मानव चित्र और हरिऔध     | ₹ <i>₹8</i> <b>—</b> ₹8 <b>\$</b> |
| हिन्दी साहित्य में प्रकृति-चित्रण और हरिऔध | ३४२—३५८                           |
| शेष                                        | ३५९—३६८                           |

# संशोधन-पत्र

| 38            | पँक्ति                               | <b>স</b> হান্ত  | शुद्ध            |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| =             | 38                                   | कहा             | महा              |
| २⊏            | 3                                    | हमें            | ×                |
| ३४            | ঙ                                    | बनायी           | बतायी            |
| 80            | २६                                   | वह              | यह               |
| र,७           | २६,२७,२⊭                             | अन्तिम वाक्य    | ×                |
| 65            | १८ े                                 | स्वाद           | स्वाद उसमें      |
| To            | <b>૧</b> ૪<br><b>૨</b> =             | सकल             | सके              |
| <b>=</b> 2    | ૭                                    | का का           | का               |
| ΞŸ.           | २६                                   | की              | को               |
| ළ2            | ४                                    | हैं             | हो               |
| 23            | ર                                    | भी              | भर               |
| 33            | १=                                   | भूला            | भूखा             |
|               | २≖                                   | अवतरण           | अवतरण से         |
| १०३           | 3.8                                  | सुहावन          | सुहावना          |
| 3 9           | <b>২</b> ৩                           |                 | ू इन             |
| १२=           | १४                                   | इस<br>विचारि    | विचार            |
| १३५           | २०                                   | निचोचन          | निचोलन           |
| "             | <b>२२</b>                            | वहां            | यहां             |
| १५०           | <b>&amp;</b>                         | के              | की तरह           |
| १४४           | 20                                   | आगे             | आई               |
| १७१           | २१                                   | तुक <b>बन्द</b> | <u>त</u> ुकबन्दी |
| १७२           | १३                                   | कर              | कह               |
|               | १६                                   | वे<br>जिसको     | हरिओध जी         |
| १७७           | १४                                   | जिसको           | <b>जिसकी</b>     |
| <b>१</b> द्धप | <b>૧</b> ૪<br><i>૬</i><br><b>૧</b> ૪ | तरुण            | तरु              |
| 39            | १४                                   | के              | ने               |
| १८७           | 38                                   | बताने           | बनाने            |
| 3=1           | 3                                    | सोने            | स्रोते           |
| *5            | १३                                   | हां 🚬           | हा !<br>निर्भरों |
| २०८           | 8                                    | निर्झरें        | निर्भरों         |
| २११           | १३                                   | पच्छाभा         | पुच्छाभा         |
| २१७           | २                                    | हदल             | ्हद्य            |
| २१८           | ų                                    | र्वेग्नी        | बैगनी            |
| २२ष्ट         | 8                                    | वाते            | बीते             |

|                  | -                    |                            | A                        |
|------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| २२९              | ¥                    | है<br>इन्द्रियां           | a de                     |
|                  | 9                    | इन्द्रियां                 | इन्द्रियातीत्            |
| ,,<br>२३०        |                      | नाम्<br>उद्वियो            | नाम्नों                  |
| २३१              | દ્ધ<br><b>જ</b>      | उद्वियो                    | उद्विग्नी                |
|                  | <b>91</b>            | देन                        | देना                     |
| ,,<br>२३१        | ₹0                   | सरव्य                      | संख्य                    |
|                  |                      | यादव                       | पाद्प                    |
| २३६              | 30                   | निवद्ध न                   | विवद्ध <sup>९</sup> न    |
| - 2 0<br>ರಕ್ಷ    | <i>९६</i><br>२०<br>२ | यह                         | वह                       |
| २३&              | ų                    | सख                         | खुस                      |
| २५०              | १२                   | भाव                        | आव                       |
| <b>?</b> )       | 20<br>7,             | वप                         | वप                       |
| र्तेट<br>भ       | 3                    | नारि                       | नारी                     |
| સ્પૂર્           | र<br>इ<br>इ          | दशन                        | दसन                      |
|                  |                      | ਜ਼ਿਲੀ                      | मिलि                     |
|                  | <b>१</b> २<br>६      | उसको                       | उसका                     |
|                  | સ્પ                  | किसी                       | सी                       |
|                  |                      | के                         | को                       |
| 15               | 19                   | लाले                       | काले                     |
| २७३              | 8                    | का<br>की                   | की                       |
| २७६              | 3                    | का<br>उनके लिये            | उसके छिये                |
| २८०              | १५                   | उनका १७५<br>उसके हृदय      | उनके हृदय                |
| 51               | 55                   | उसक हृद्य<br>मुखी          | ડામ હુલ્લ<br>' મહી       |
| ર<br><b>૨</b> ૯૬ | ₹ <b>€</b>           | भला<br>अलंकारों            | विशेष अलंकारों           |
| 300              | ₹ <b>3</b>           |                            | की                       |
| ३०४              | <b>3</b> %           | का                         |                          |
| ३०६              | २४                   | नाजुक                      | नाज़ुक<br><b>मं</b> ऌक   |
| ३११              | 8                    | माळ्क                      | ल्ल <u>ु</u> क<br>विगारि |
| ३१२              | <i>દ</i><br>સર્      | विगारी<br>आये              | ावगार<br>अये             |
| 398              | <b>२</b> १           | अाय<br>संसारिक             | सांसारिक                 |
| ३२२              | 3.8                  | ससारक<br>की                | को                       |
| "<br>३२:         | રે જે<br>હ           | का<br>वक् <b>च</b>         | विकच                     |
| <b>इ</b> र ः     | <b>&amp;</b>         | थी                         | ર્થો                     |
| <b>ર</b> ેકર     | <i>१३</i><br>२       | उरत्ताधिकार<br>उरत्ताधिकार | <b>उत्तराधिकार</b>       |
|                  |                      |                            | वा <b>न</b>              |
| 28E              | ξ <b>π</b>           | वानन<br>क्वाट्य            | कान्य की                 |
| ३४५              | 3,8                  | भावज                       | 74.74                    |
|                  |                      |                            |                          |

# अहणोदय पिन्लिशिंग हाउस, प्रयाग द्वारा प्रकाशि त

# १ - प्रेस-पन्न

सम्पादक-श्रीगिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' बी० ए०

यह मासिकपत्र अभी थोड़े ही समय से प्रकाशित होने लगा है, किन्तु अल्प जोवन में ही आलोचना के चेत्र में इसने अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर दी है। वर्तमान हिन्दी-साहित्य की प्रवृत्तियों को ठीक दिशा में ले चलना ही इस पत्र का प्रधान उद्देश्य है। निकट भविष्य में यह पत्र अपनी निष्पच शैली और सहातुभूतिपूर्ण विचार-धारा के सहारे अपने लिए एक महत्त्वपूर्ण स्थान बना लेगा। संरचक, सहायक, और प्राहक बनकर अपनी शक्ति अनुसार इस पत्र को पुष्टता प्रदान कीजिए, जिससे यह आप की सुचार सेवा भी कर सके। पृष्ठ संख्या ४८, डबल काउन अठपेजी आकार; वार्षिक मूल्य केवल ३ रुपये। नमूना सुपत।

# २—अरुणोदय

सम्पादक-श्रीगिरिजादत्त शुक्क 'गिरीश' बो० ए०

'श्रहणोदय' में प्रतिमास बच्चों के लिए मनोरंजक साहित्य प्रकाशित होता है। प्रत्येक श्रंक में एक, हो या इससे श्रधिक सुन्दर पशु-पित्तयों श्रादि की शिनाप्रद कहानियां निकलती हैं। प्रत्येक मास में श्रापको ४८ पृष्ठ , अर्थात् प्रति वर्ष ५०६ पृष्ठ की पुस्तक मिल जायगी, जिसका मूल्य महीने में डेड् श्राने से भी कम श्रथीत् वर्ष भर में १) मात्र रखा गया है। इतने ही पृष्ठों की पुस्तक के लिए श्रन्यत्र श्रापको कम से कम २॥) खर्चे करना पड़ेगा। श्राज ही एक कार्ड भेज कर शहक-श्रेणी में नाम लिखाइए। नमूना सुफ्त।

पं० सहैशदत्त शुक्ल,

्र अरुगोदय पन्लिशिंग हाउस, प्रयाग ।

# अरुणोदय पिन्तिशिग हाउस, प्रयाग द्वारा सञ्चा-लित अरुणोदय प्रंथावली के अन्य प्रंथ

| ग्रंथ वा नाम                                          | मूत्य | लेखक           |
|-------------------------------------------------------|-------|----------------|
| १ - 'वावू साहव' - उपन्यास                             | २॥)   | गिरीश          |
| २ —पाप की पहेली — ,,                                  | ۱۶)   | 91             |
| ३ — घेम की पीड़ा — "                                  | u)    | 5,             |
| ४ — जगद्गुरु का विचित्र चित्र ,,                      | n)    | ",             |
| ५ -वहता पानी - ,, [ छप रहा है ]                       | (۶    | ,,             |
| ६ — आदर्श नारी —गार्हस्य काव्य                        | ۱)    | 55             |
| ७ — गुड़ियों का डिट्या — कहानी-संग्रह                 | 1=)   | विविध          |
| <ul> <li>भारतीय स्वराज्य-संग्राम का इतिहास</li> </ul> | u)    | ,,             |
| ९ — नवीन पाकशास्त्र                                   | 31)   | श्रीशान्तादेवी |
|                                                       |       | बी०ए०, विशारद  |

नोट—उक्त पुस्तकों के सिवा हमारे श्रक्णोद्य बुकि छिपो से हिन्दी की सव तरह की पुस्तकें प्राप्त हो सकती हैं। श्राहकों को उचित कमीशन भी दिया जाता है।

निवेद क-पं० महेशदत्त शुक्ल, श्राम्य पिलिशिंग हाउस, प्रयाग ।

## हरिश्रीध की लोकप्रियता।

बहुत दिनों की बात है, तब मैं आज़मगढ़ के एक स्कूल में पढ़ता था। परीचा के दिन थे, किन्तु तुकबन्दी का नशा सिर पर कुछ ऐसा सवार था कि एक नवीन रचना लेकर मैं हरिश्रीध जी की खोज में निकल पड़ा। उसके पहले मैंने उनके दर्शन नहीं किये थे। जाड़े के दिन थे; सबरे की धूप अच्छी तरह छिटिक चली थी। वे खड़े-खड़े किसी भाव-लहरी में निमम्न थे। उनकी किवत्वपूर्ण दृष्टि और भावमयी मुखमुद्रा ने तत्काल ही निश्चय करा दिया कि महाकिव हरिश्रीध यही हैं। किसी से पूछताछ किये बिना ही मैंने अपनी तुकबन्दी उनके हाथों में रख दी। उन्होंने पूछा—"क्या यह कोई कितता है ?"

मैंने उत्तर दिया—"जी, हाँ।"

हरिस्रोध जी ने कहा—''सन्ध्या-समय स्त्राइए तो मैं इसका उचित संशोधन करके इसकी त्रुटियाँ समका दूँ।''

श्राज्ञानुसार संध्या-समय जब मैं फिर उपस्थित हुत्रा तब हरिश्रोध जी मेरी तुकबन्दी को बड़े ध्यान से देखने लगे। मैने बाबू मैथिलीशरण गुप्त की निम्नलिखित पंक्तियों के नमूने पर अपनी रचना की थी:—

> ''प्रिय सखे तव पत्र मिला नहीं । मम मनोरथ-पुष्प खिला नहीं ॥

> न इसका तुमको कुछ दोष है । बस हमीं पर दैविक रोप है॥

> जब स्वयं तुम भूल **र**हे हमें । विधि कहां अनुकूल रहे हमें ॥

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$  "

इस कविता में संस्कृत के द्रुतिवलिम्बित वर्णवृत्त का प्रयोग किया गया है। परन्तु दुर्भिल छन्द के साथ मैने इसकी ऐसी खिचड़ी पकायी थी कि मेरी कविता का छन्द निश्चित करने में हरिश्रीध जी को वहुत हैरान होना पड़ा। उन्होंने वड़ी देर तक चकर में पड़े रहने के वाद अन्त में दुर्मिल छन्द के नियम मुभे वता दिये और उस दिन उनके परिश्रम, धैर्य तथा वात्सल्य-भाव से प्रभावित होकर में घर लौटा। हरिश्रीध जी से मेरा प्रथम परिचय इसी श्रकार हुआ।

इसके वाद धीरे-धीरे हिन्दी के अनेक लेखको और किवयों से मेरा परिचय हुआ। किन्तु मेरे चित्त पर हिरिश्रोध जी के व्यक्तित्व का जैसा स्थायी प्रभाव पड़ा वैसा किसी अन्य के व्यक्तित्व का नहीं पड़ सका। हिरिश्रोध जी में हृद्य पर प्रभाव डालने की एक अद्भुत शक्ति है, जिसकी जननी है उनकी मानवतापूर्ण सहानुभूति, कहणा और निस्त्वार्थ स्नेहशीलता।

खेद है, आजमगढ़ में मैं अधिक समय तक न रह सका। मेरे पृज्य चाचा पं० देवीदत्त शुक्त बी० एस० सी० एल एल० बी० वहां विज्ञानाध्यापक के पद पर काम करते थे; इसी सम्बन्ध से मैं वहां पढ़ने गया था। वे आठ-दस महीनों के बाद वहां से चले आये। इस प्रकार हिरि औध जी के साहित्यिक नेतृत्व से मैं प्रायः सर्वथा विचत हो गया। इस अभाव का अनुभव मैं आज भी करता हूं।

थोड़ा समय हुआ, "माधुरी" मे प्रकाशित वावू रामनाथ लाल 'सुमन' के एक लेख की निम्नलिखित पंक्तियों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया:—

"जहां तक मेरा विचार है, वंगला के खीन्द्र और उर्दू के इक्वाल तुलनात्मक दृष्टि से देखने से हमारी हिन्दी के श्रेष्ठ कवियो से कविता की दौड़ में कोसो आगे नहीं है। पर उनकी विश्वख्याति के सामने हमारे सुकवियो की अल्पख्याति अतीव शोचनीय प्रतीत होती है। निस्सन्देह, इस अल्प ख्याति का मूल कारण हमारा मौनावलम्बन है; हमारा गृह-कलह है; हमारी उदासीनता है। वंगला के द्विजेन्द्र और वंकिम की समता के नहीं तो समकन्तता के नाटककार तथा औपन्यासिक हमारे साहित्य में भी वर्तमान है, पर हम उनका यथोचित सम्मान नहीं करते। यही कार्ण है कि वे भारतीय साहित्य मे अपने योग्यासन पर प्रतिष्ठित नहीं हो पाते। निकट भविष्य में वे अपना उचित स्थान पा जायंगे, ऐसी आशा भी नहीं है।"

"सुमन" जी के उक्त कथन की यथार्थता ने मेरे हृद्य पर बड़ा प्रभाव डाला। लगभग सात-त्राठ वर्षों से मैं हरिश्रीध जी की साहि-तियक जीवनी लिखने का विचार करता त्रा रहा हूँ। परन्तु साहित्यिक जीवन की जो विशेषताएँ अनेक असुविधाओं की जननी हो जाती हैं, उन्होंने मेरा मार्ग कण्टकाकीर्ण कर दिया था। 'सुमन' जी की उक्त पंक्तियों ने मुभे निद्रा से जगा कर कर्तव्य-पालन की श्रोर प्रेरित किया।

कई कारणों से इस जीवनी के लिखे जाने में जो विलम्ब हुआ उसके लिये में दुखी नहीं हूँ। कालेज के विद्यार्थी-जीवन में, जब मैने इस कार्य की प्रथम करूपना की थी, मैं हरिश्रीध जी के व्यक्तित्व से प्रभावित तो था, परन्तु उसकी प्रभावशालिता के रहस्यों को यथोचित रूप से हृद्यंगम नहीं कर सका था। इस कार्य्य को इतने समय तक टालते श्राने में निस्सन्देह उसके सदा के लिए स्थिगत हो जाने की भी श्राशंका थी। परन्तु यह तो तभी संभव होता जब हरिश्रीध जी के साहित्य-निर्माण में वह कौशल श्रीर विद्म्धता न दिखलायी पड़ती जिसके श्रवलम्बन से ही स्थायी साहित्य खड़ा होता है। सच बात यह है कि उनके साहित्य-निर्माण के सम्बन्ध में मेरी धारणा दिन प्रति दिन ऊँची ही होती गयी है। साथ ही इस सुदीर्घ काल के श्रन्तर ने सुभे उनके सम्बन्ध में सत्य के श्रिधिक निकट ला दिया है, जिससे मैं श्रपने संकल्प को सफलतापूर्वक कार्य्यरूप में परिणत करने के लिए श्रिधक योग्यता-सम्पन्न हो गया हूँ।

हरिख्रोध जी आधुनिक हिन्दी-साहित्य के नेताछों मे अप्रगण्य हैं। वे चालीस वर्ष से हिन्दी-साहित्य की सेवा कर रहे हैं। उपन्यास-लेखक के रूप में, महाकाव्यकार के रूप में, अध्यापक के रूप में वे यथेष्ट यश अर्जित कर चुके है। मेरे मित्र बाबू पदुमलाल बख्शी बी० ए० प्रयाग में प्रायः कहा करते थे कि हरिख्रोध जी जितने सफल उपन्यासकार हैं

उतने सफल किव नहीं । उपन्यासों के लिखने में हरिख्रोध जी को जैसी सफलता मिली थी उससे अवश्य ही आश्चर्य होता है कि उन्होंने और उपन्यास क्यों नहीं लिखें । 'ठेठ हिन्दी का ठाट' और 'अधिखला फूल' के सम्वन्ध में कुछ विद्वानों की सम्मितियाँ मैं यहाँ देता हूँ । इन श्रंथों में हरिख्रोध जी ने ठेठ हिन्दी लिखने की सफल चेष्टा की है । डाक्टर श्रिय-र्सन महोद्य ने ठेठ हिन्दी लिखने में हरिख्रोध जी के कौशल पर मुग्ध होकर 'ठेठ हिन्दी का ठाट' के प्रकाशक को लिखा था.—

" प्रिय महाशय

'ठेठ हिन्दी का ठाट' के सफलतापूर्ण प्रकाशन के लिए मैं आप को वधाई देता हूं। यह एक प्रशंसनीय पुस्तक है। आप कृपा कर के पंडित अयोध्यासिह से किहए कि मुक्ते इस बात का बहुत हर्ष है कि उन्होंने सफलता के साथ यह सिद्ध कर दिया है कि बिना अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग किये लिलत और खोजस्विनी हिन्दी लिखना सुगम है।

"मेरी इच्छा है कि और लोग भी हरिश्रोधकृत 'ठेठ हिन्दी का ठाट' की शैली मे लिखने का उद्योग करें श्रीर लिखें। जब मैं देखूँगा कि पुस्तकें वैसी ही भाषा मे लिखी जाती है तो मुक्को फिर यह श्राशा होगी कि श्रागामी समय इस भाषा का श्रच्छा होगा, जिसे मैं गत तीस वर्षों से श्रानन्द के साथ पढ़ता रहा हूं।"

नीचे कुछ अन्य लोगों की सम्मितियाँ, जो उन्होंने हिरिश्रोध जी को पत्र लिख कर प्रगट की थीं, दी जाती है। पाठक उनसे इन अंथों की लोकिप्रयता का अनुमान करें:—

१—'श्रधिखला फूल' कल हमने रात को पढ़ा। वहुत दिनों से उपन्यासों का पढ़ना छोड़ दिया था, पर इसिलए कि आपने इसे हमारे पढ़ने के लिए भेजा था हमने पहले बेगार सा शुरू किया; समभा था कि भूमिका भर पढ़ कर रख देंगे। पहली पंखड़ी के प्रथम पृष्ठ की भाषा ने हमको मोह लिया और किताव न छोड़ी गयी। ज्यों ज्यों पढ़ते गये त्यों त्यों आगे वढ़ते गये। रात को देर तक पढ़ते रहे; समाप्त हो जाने पर पुस्तक छूटी और मनमे यही चाह रह गई कि देवहूती और

देवस्वरूप का हाल कुछ और पढ़ते। पुस्तक शुरू से अख़ीर तक एक स्टाइल में लिखी गयी है। हम कह सकते हैं कि ऐसा उत्तम उपन्यास हिन्दी में दूसरा नहीं है। हम आप को बधाई देते हैं।"

#### —काशो प्रसाद जायसवाल

२—''मै 'अधिखला फूल' आद्यन्त पढ़ गया, यह उपन्यास उत्तम और रोचक है। श्रीमान ने हिन्दी के भाण्डार को एक प्रशंसनीय पुस्तक से सुसिज्जित किया, अतएव हिन्दी-रिसक आप के अनुगृहीत हैं। इसकी भाषा लड़कों और स्त्रियों के भी समभने योग्य है। ऐसी भाषा लिखना देढ़ी खीर है, किन्तु श्रीमान भली भाँति सफलीभूत हुए हैं।"

#### सकल नारायण पाएडेय।

उक्त प्रन्थों में हरिश्रीधजी ने श्रपनी विलच्च प्रतिभा का परिचय तो दिया, किन्तु उनकी कीर्ति-कौमुदी तव तक नही छिटकी जब तक उनके अपूर्व प्रनथ 'प्रिय-प्रवास' का साहित्य चेत्र में अवतरण नहीं हो पाया । बाबू मैथिलीशरण गुप्त की 'भारत-भारती' स्त्रौर 'त्रिय-प्रवास' दोनों प्रायः एक ही समय में प्रकाशित हुए। 'सरस्वती' के सिद्ध सम्पा-दक पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'भारत-भारती' को युगान्तर-कारी काव्य बताया। कुछ तो उनकी समालोचना से प्रभावित होकर श्रीर श्रधिकतर समयानुकूलताजनित श्रपनी ही श्राकर्षिणी श्रान्तरिक शक्ति के कारण 'भारत-भारती' का ऐसा प्रचार हुआ जैसा आधुनिक काल में अन्य किसी पुस्तक का देखने में नहीं आया। 'त्रिय-प्रवास' की द्विवेदी जी ने 'हिन्दी में नयी चीज़' बतलाया श्रीर उसके कुछ मार्मिक स्थलों के उद्धरण 'सरस्वती' में दिये । उन्होंने 'प्रिय-प्रवास' के सम्बन्ध में अधिकांश में निर्पेत्त नीति का अवलम्बन किया। 'सरस्वती' के स्तम्भों में अधिक संस्कृत-गर्भित भाषा के विरोध में उन्होंने अनेक बार अपना मत प्रकट किया था। उनकी यह नीति इस मत के सर्वथा अनुकूल थी, यद्यपि 'प्रिय-प्रवास' के कवित्व को ध्यान में रख कर वे अधिक उदार भाव धार्ण कर सकते थे।

जनता ने 'भारत-भारती' को जिस प्रकार अपनाया उस प्रकार तो 'प्रिय-प्रवास' का स्वागत नहीं किया। परन्तु हिन्दी-काव्य-जगत में 'प्रिय-प्रवास' ने जो अभूतपूर्व क्रान्ति की थी उसकी ओर काव्य-रिसकों का ध्यान गये विना नहीं रहा। पं० वेङ्कटेश नारायण तिवारी एम० ए० ने 'अभ्युद्य' में अप्रलेख लिख कर अपने जो उद्गर प्रकट किये थे वे एक ऐसे व्यक्ति के उद्गार थे जिसने 'प्रिय-प्रवास' में नित्य नूतन रूप में अवतरित होने वाले कलामय सत्य के मनोहर स्वरूप का दर्शन किया था। उन्होंने लिखा था:—

"हम हृद्य से प्रिय-प्रवास का साहित्यिक चेत्र मे स्वागत करते हैं, त्रीर उसके रचयिता श्रीयुत् त्रयोध्यासिह उपाध्याय को अतुकान्त छन्दों में इस महाकाव्य के लिखने में उनकी सफलता के लिए वधाई देते हैं। अतुकान्त छन्दों में कविता रचने का हिन्दी में यह पहला ही प्रवल प्रयत्न है, त्रीर हम यह कहने का साहस करते हैं कि तुकान्त काव्य के इतिहास में कि चन्द वरदाई का जो स्थान है, त्रीर हिन्दी गद्य में जो गौरव लल्छ जी लाल को प्राप्त है, वहीं स्थान त्रीर वहीं गौरव श्रीयुत अयोध्यासिंह उपाध्याय को 'प्रिय-प्रवास' की वदौलत अतुकान्त काव्य की गाथा में उस समय तक दिया जायगा जब तक हिन्दी साहित्य में नवीनता और सर्जीवता का आदर है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दी-साहित्य में 'प्रिय-प्रवास' ने एक महत्त्वपूर्ण नवीन युग का प्रारम्भ किया है। इसने हिन्दी की सजीवता और सवलता प्रमाणित कर दी, और उसको संसार के जीते-जागते साहित्य की श्रेणी में उच्च स्थान अब मिलेगा।

"युग-परिवर्त्तन करने का अपूर्व विशेषण हम 'प्रिय-प्रवास' के साथ क्यों लगाते हैं ? इसलिए क्या कि किवता खड़ी वोली में हैं ? अथवा इसलिए कि उसमें काव्योचित विशेषताएँ मौजूद हैं ? भाव की गम्भी-रता या भाषा की मधुरिमा के लिए क्या हम उसकी इतनी अधिक प्रशंसा कर रहे हैं ? उसकी भाषा विलक्जल निर्दोष नहीं है, क्योंकि उसमें शब्दों का वेमेल जोड़ कहीं कहीं खटकता है, और यद्यपि हम उसकी सरसता और अज़ंकारिक कुशलता का समुचित सत्कार करने के लिए

उत्सुक हैं तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में कोई कि विषयाय जी की समता नहीं कर सकेगा। ऐसा नहीं है, हमारा तो दृढ़ विश्वास है कि त्रागे चल कर हमारे साहित्यकारों में से बहुत से ऐसे भी निकलेगे जो विश्वतोन्मुखी प्रतिभा और व्योम-चुम्बिनी कल्पना से संसार के श्रेष्ठ किवयों की समता का मौर त्रपने उज्ज्वल मस्तकों पर व्यंघाएंगे। हिन्दी साहित्य के पूर्ण विकास का द्योतक 'प्रिय-प्रवास' कदापि नहीं। वह तो केवल शताब्दियों की निशीध-निशा के बाद उन्नतिउषा का दिन्य दूत है; और; साहित्य-दृष्टि से इस महाकाव्य का इसी मे महत्व है। 'प्रिय-प्रवास' अतुकांत छंदों में हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसका अर्थ यह है कि पुष्प कि से लेकर उपाध्याय जी के पूर्व तक किसी भी हिन्दी किन ने इस विस्तार के साथ अतुकान कि तो निशी रची। तुक की नकेल में वधी हुई हमारी किवता 'कोमल का त पदावली' की परिक्रमा करती रही। इस अस्वाभाविक और हानिकारक दासत्व को तोड़ कर स्वच्छन्द विचरने का पहले पहल साहस उपाध्याय जी ने किया।"

इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध विद्वान् श्रीमान् काशीप्रसाद् जायसवाल का कथन भी पाठकों के देखने योग्य है:—

"अन्त के अनुप्रास के बिना छन्दों मे पण्डित अयोध्यासिह उपा-ध्याय ने इसकी रचना की है। काव्य-विषय श्रीकृष्ण का ब्रज से वियोग है। उपाध्याय जी ने, कुछ वर्ष हुए, एक नई शैली की हिन्दी अपने दिल में पैदा की। 'ठेठ हिन्दी का ठाट'और 'अधिखला फूल' इसके उदाहरण हैं। उपाध्याय जी की ठेठ भाषा देखने में इतनी सरल कि उससे और सरल लिखना असम्भव है, लिखने में इतनी कठिन कि दूसरे किसी ने अनुकरण की हिम्मत ही नहीं की।

"वही पण्डित अयोध्या सिंह आज एक बिलकुल दूसरी शैली मे, और पद्य मे, फिर एक नई चीज लेकर सामने आये हैं। आपको साहित्य मे नये राज्य स्थापित करने की छोड़ दूसरी बात पसन्द नहीं आती। काशीनागरीप्रचारिणी सभा का एक उत्सव था, उसमे आप मिरजापुर से जा रहे थे; एक किवता लिखना विचारा; वह किवता जव लिखी गयी एक नई चीज थी; वरसों तक उसकी चर्चा होती रही। उसका अनूठापन लोगों को घवराता था; पर उस शैली का वहुत अनुकरण हुआ। यह महाकाव्य भी वैसा ही अनूठा है; किवता अतुकान्त होने पर भी सरस है। कहीं कहीं करुणा रस की नदी सी बहायी गयी है।"

स्व० पण्डित श्रीधर पाठक ने तो 'त्रिय-प्रवास' ही की शैली पर रचे गये पद्यों में अपनी सम्मति प्रकाशित की थी:—

"दिवस के अवसान समें मिला।

'प्रिय-प्रवास' अहो! प्रिय आपका।।
अमित मोद हुआ चल चित्त को।

सरस स्वादुयुता कविना नयी।।
कवि-वरेण्य! अन्पम धन्य है।

सुरुचिरा रचना यह आपकी।।

मधुरिमा मृदु मंजु मनोज्ञता।

सुप्रतिभा छविपुंज प्रभामयी।।

× × × ×

यह अवश्य कवे! तव होयगी।

कृति कहाकवि-कीर्ति-प्रदायिनी॥"

श्रीयुत् नन्द्दुलारे वाजपेयी एम० ए० का हरिश्रोधजी की कवित्व-शक्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित मत है:—

"हरिश्चन्द्र के वाद हिन्दी के चेत्र मे जिन दो पुरुषों ने पदार्पण किया है उनके शुभ नाम हैं पं० अयोध्यासिह उपाध्याय और वात्र मैथिलीशरण जी गुप्त । इन दोनों का कविता-काल प्रायः एक ही है, दोनों ने हिन्दी की खड़ी वोली की कविता को अपनाया और सफलतापूर्वक काज्य-अन्थों की रचना की । दोनों ही देश भक्त तथा जाति-भक्त आत्माण है । पर इतनी समानता होते हुए भी कविता

की दृष्टि से उपाध्याय जी का स्थान गुप्त जी से ऊँचा है। ऐसा मेरा विचार है। इतना ही नहीं, में तो उपाध्याय जी को वर्तमान युग का सर्वश्रेष्ठ किव मानता हूँ और उनका स्थान किवत्व की दृष्टि से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से भी उत्तम सममता हूँ। मैं उनकी तुलना बँगला के महाकिव मधुसूदन से करता हूँ और सब मिला कर 'मेघनाद-अध' काव्य से 'श्रिय श्रवास' को कम नहीं मानता। बँगलावाले अपने मन में जो चाहे समभें, पर तुलनात्मक समालोचना की कसौदी में कस कर परखने से पता चलता है कि हमारी हिन्दी—वर्तमान शैली की हिन्दी—में भी ऐसे काव्य-श्रंथ हैं, जिनके मुकाबले बँगला भाषा बड़ी मुश्किल से ठहर सकती है और कहीं कहीं तो उसको मुंह की खाने तक की नौवत आ जाती है। ऐसे काव्य-श्रंथों भें 'श्रिय-प्रवास' का उन्च स्थान है, यह प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी जानता है।"

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

"कितिता में मनुष्य की संगीतिष्रियता को भी प्रतिबिम्बित होने का अवसर मिलता है। यह संगीत किवता का वाह्य आवरण है, जिसको धारण कर किवता—कामिनी सहृदयों को प्रहिष्ति करने के लिए रंगमंच मे प्रवेश करती है। परम्परागत प्रथा के अनुसार हिन्दी मे वृत्त ही संगीत कहलाता रहा है—छन्दोबद्ध तुकान्त रचना ही संगीतपूरित कहाती रही है; परन्तु वर्तमान काल के महाकिव श्रद्धेय पं० अयोध्या-सिंह जी उपाध्याय ने 'प्रियप्रवास' महाकाव्य मे अतुकान्त छन्दों का प्रयोग कर एक नई समस्या हिन्दी—भाषियों के सम्मुख रख दी है। ×

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

× महाकिव के 'त्रिय-प्रवास' का पारायण करने वाले रिसक-समु-दाय सर्व-सम्मित से उस प्रंथरत को संगीतमय मानेगे, ऐसा मेरा विश्वास है।"

एक सहृद्य सज्जन का कहना है:—

'प्रिय-प्रवास' में अधिकांश ब्रजलीला ऊधव के आगमन-पर्यंत नये ढंग से लिखित है। अनेक असंभव लीलाओं का इस प्रकार वर्णन किया गया है कि उसको आधुनिक लोग भी कुछ तर्क किये विना स्वी-कार कर सकते हैं। श्रीमती राधिका इस काव्य में विश्व-प्रेमिका और आदर्श-चिरत्रा मिलेंगी, उनके हृद्य की पिवत्रता, उच्चता और आजन्म कौमार-त्रत-पालन में उनकी निरित देख कर आप चिकत होगे। जिस समय विश्व-प्रेम में मग्न होकर वे ऊधव के सम्मुख भक्ति-रहस्य का उद्घाटन करती हैं, वृन्दावन में ''सर्वभूत हिते रतः'' देखी जाती हैं, उस समय उनको आप स्वर्गीय दिव्यांगना छोड़ और कुछ नहीं कह सकते; जो रासलीला आज तक सर्वसाधारण में जिलासिता का प्रचार करती है वह इस ग्रंथ में आप को पिवत्रतामयी मिलेगी और आप में अहुत भाव का संचार करेगी। भगवान श्रीकृष्ण के चरित्र में आप वह महत्ता, पिवत्रता, उच्चता, कार्यपदुता और दृद्धता अवलोकन करेगे जो वास्तव में आप को उनका अनुरक्त वनायेगी। अश्लीलता का ग्रंथ में नाम नहीं है। यो तो ग्रन्थ में यथा-स्थान आप को नवो रसों का वर्णन मिलेगा, किन्तु वात्सल्य, भक्ति और करणा रस इसमें छलकता मिलेगा।'

इस मंथ के सम्बन्ध में पं० लोचन प्रसाद पाण्डेय की सम्मिति भी दर्शनीय है:—

"महाकाव्य के विषय में कुछ कहना छोटे-मुंह वड़ी वात है। इसकी रचना करके आप 'खड़ी वोली के जनक' के उचपद पर आसीन हुए हैं। जिस भॉति वात्रू हरिश्चन्द्र 'आधुनिक हिन्दो साहित्य के जनक' कहलाये उसी भॉति खड़ी वोली को कविता के विषय मे आपका स्थान है।

"प्रिय-प्रवास" को पढ़ते पढ़ते आँखों से आँसुओं की धारा वहने लगती है। चरित्र-चित्रण की महत्ता, पूर्ण कुशलता, प्राकृतिक दृश्यों एवं ऋतुओं के वर्णन की उत्तमता, कर्तव्य-पालन, स्वजाति और स्वदेश एवं देशोद्धार के लिए जीवन उत्सर्ग करने की दृढ़ता, निर्मीकता, गुरुता, प्रेम, भक्ति, और योग की उपयोगिता की सुव्याख्यामयी गंभीरता इस महाकाव्य की महोच्चता की सामग्रियां है। यह महाकाव्य अनेक रसो का आत्रास, विश्व-प्रेम-शिन्ना का विकास, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और प्रेम का प्रकाश, एवं भारतीय वीरता, धीरता, गंभीरतापूरित, स्वधर्मोद्धार का पथ-प्रदर्शक काव्यामृतोच्छवास है।

नयी शैली में जो सरस रचना-भाव लख के।

विरोधी हैं. भारी प्रकट उसके वे कर कृपा।

पढ़ें आ हाथों में अनुपम महाकाव्य यह ले।

अमों को स्वीकारें निज निज तजें व्यर्थ हठ को ॥१॥

न भाषाधीना है कवि-कृति-कला की सरसता।

करों में ही भाषा-रस-मधुरिमा योग्य किव के।

इसे जो हे भाई, तुम असत सा बोध करते।

पढ़ों ले हाथों में तब प्रियप्रवासामृतकथा ॥२॥"

लगभग सत्रह-श्रद्वारह वर्षों के बाद पं० लोचन प्रसाद पाण्डेय की प्रायः यही सम्मित बाबू सत्यप्रकाश एम० एस सी० के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त हुई है:—

"रीति-मौलिकता मे श्रीत्रयोध्यासिंह जी के समान हिन्दी-साहि-त्य के इन तीन सौ वर्षों में कोई भी नहीं हुआ है, और इस गुण के कारण ही आप को इतना ऊँचा स्थान प्राप्त हुआ है। इस मौलि-कता की आप की रचनाओं मे इतनी छाप है कि आप के सम्बन्ध में किव की दृष्टि से कुछ भी निश्चय करना किठन है। 'प्रिय-प्रवास के' उपाध्याय जी मे, ऋतु-मुकुर के हिरिआध मे अथवा आरम्भकालीन पद्य-संग्रहों के रचियता मे और फिर चौपदो के किव में कुछ सम्बन्ध है या नहीं, यह कहना किठन है। हिरिआध जी स्वयं रहस्यवाद या छायावाद के विरोधी हैं। पर आप की रचनाओं मे इन दोनों वादों का भी समुचित समावेश है। आप हृदय-शून्य नहीं हैं; जीवन-रहस्य को उद्घाटित करने में भी आप कुशल हैं। वस्तुतः किव की वास्तिवक भावना के अनुसार आप खड़ी बोली के सब से पहले सच्चे किव है।"

हरिख्रोध जी रहस्यवाद या छायावाद के विरोधी नही। प्रकृत रहस्यवाद का, जिसमें सचा किन्ति है, कोई भी विरोध नहीं कर सकता। किंतु रहस्यवाद की किवता के लिए ईश्वर की सन्ची जिज्ञासा होनी चाहिए; उसे कोई कल्पना के वल से नहीं, विस्क त्यागमय जीवन ही के आधार से किसी हद तक हृद्यंगम कर सकता है। हमारे आधुनिक हिदी-कान्य मे रहस्यवाद की मुहर प्राप्त करने के लिए अधिकांश में कृत्रिम उद्योग किया जा रहा है। इसका विरोध किया जाना उचित है। किन्तु हरिऔध जी ने उसका भी विरोध नहीं किया है, जिसका कारण अधिकांश में उनकी सहृद्यता तथा प्रकृति की कोमलता ही है। पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी का कहना है कि हरिओध जी का स्वभाव माखन की तरह मृदुल है, ठीक ही है।

'प्रिय-प्रवास' के अनन्तर हरिओंध जी ने 'वैदेही-वनवास' का डपहार हिन्दी-संसार को समर्पित करने का वादा किया था। खेद है, वह वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। फिर भी यह सन्तोष की वात है कि किव की प्रतिभा निष्किय होकर नहीं चैठी रही। हमें उसके अतल सागर से 'चोखे चौपदे, 'चुभते चौपदे' 'वोलचाल' आदि मूल्यवान् रतो की उपलब्धि हुई है। हिन्दी के मर्मज्ञ इन रत्नों की बहुमूल्यता का अनुमान नहीं कर सके हैं। इसका प्रधान कारण है इन काव्यों के मूल मे निहित संस्कृतिमूलक विभिन्नता का वह विदेशी रंग जो उनके रस-पान के मार्ग मे वहुत वड़ा व्यवधान प्रस्तुत करता है। सच वात यह है कि ये प्रंथ समय से वहुत पहले लिखे गये है। हिन्दी काव्य-रसास्वादन के समय हमारी मनोवृत्तियां रुचि-निर्वाचन की जिस शैली की ओर प्रवृत्त होती है, उस पर हिन्दू संस्कृति की पूरे तौर पर छाप है। सूर, तुलसी, केशव, विहारी त्रादि के संस्कृति-गर्भित काच्यों का त्रानन्द जो हम सरल-तापूर्वक प्रहण कर लेते है उसका यही रहस्य है। हरिस्रौध जी के चौपदो का पूरा रस हदयंगम करने के लिए यह त्रावश्यक है कि हम अपनी तवीयत उस ढंग की वनावे जो फ़ारसी शैली से ढले हुए मज़ाक और नोक-मोक का मजा हमारे लिए सुलभ कर सकती है। भारतीय राष्ट्रीयता का विकास दिनो-दिन हो रहा है, और यह आशा की जा सकती है कि ह्मारी याहिएीं संस्कृति, निकट भविष्य में, फ़ारसी शैली को आत्मसान कर लेगी। वैसी परिस्थित उत्पन्न होने पर हमें इन काव्यों की

उपयोगिता और चोखापन अवगत हुए बिना नहीं रहेगा। उचित स्थान पर इन यंथों की विशेषताओं की ओर मैं पाठक का ध्यान आकर्षित करूँगा। यहाँ इतना ही कथन यथेष्ट है कि साहित्य के चेत्र में इनके निर्माण से उस साधु प्रयत्न का श्रीगणेश हुन्त्रा है जो हिन्दू और मुस-ल्मान संस्कृति को परस्पर सन्निकट ला कर भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में सहायक होगा।

हरिश्रीध जी हिन्दी के कलाकार ही नहीं है, साहित्याचार्य्य भी हैं। 'प्रिय-प्रवास' श्रीर 'बोलचाल', एवं 'रस कलस' में उन्होंने श्रपने मत के प्रतिपादनार्थ जो लम्बी भूमिकाएँ लिखी है, वे उनकी योग्यता श्रीर विद्वत्ता प्रकाशित करती है। उनकी इसी योग्यता पर मुग्ध हो कर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने उनको श्रपने दिल्ली श्रधिवेशन का श्रध्यच्च निर्वाचित किया था श्रीर उसी श्रवसर पर देश-पूज्य पं० मदन-मोहन मालवीय जी ने उन्हे हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी के श्रवैतिनक श्रध्यापक का पद प्रदान कर श्रपनो सम्पूर्ण प्रतिभा को नई पीढ़ी के युवको श्रीर युवतियो के चरित्र—निर्माण की दिशा में प्रयुक्त करने के लिए वचन-पद्ध कर लिया था। तब से हरिश्रीध जी श्रपने इस कार्य्य को विविध साहित्यक क्रियाशीलताश्रों के साथ बड़ी तत्परता श्रीर मनोयोगपूर्वक कर रहे हैं।

हिन्दी के साहित्यकारों में पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी, लाला सीता-राम बी० ए०, तथा बाबू जगन्नाथ प्रसाद 'मानु' को छोड़ कर संभवतः हरिश्रीध जी सब से श्रिधक वयो-वृद्ध हैं। एक तो इन सज्जनो की क्रियाशीलता, मौलिक साहित्य-सृजन के चेत्र मे नहीं के बराबर है, दूसरे एक प्रकार से इनके साहित्यिक जीवन का श्रन्त हो चुका है। इस-के विपरीत हरिश्रीध जी की लेखनी साहित्य-सिधु के भीतर से नये नये रत्नों की खोज मे श्रभी तक लगी है। पत्र-पत्रिकाश्रों की प्रार्थनाएँ श्रव भी हरिश्रीध जी के हदय मे स्थान प्राप्त करतीं श्रीर उनसे कुछ न कुछ साहित्यिक सेवा करा ही लेती हैं। नये उत्साही लेखक श्रीर किव श्रपने प्रंथ की भूमिका लिखाने श्रथवा साहित्य-चेत्र मे श्रग्रसर होने के लिए पथ-प्रदर्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके पास आते ही रहते हैं और हरित्रौध जी थके-हारे साहित्य-सेवी की भांति उनसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करते, वित्क उस उत्साह के साथ, जो नवयुवको में भी लज्जा का संचार कर सकता है, उनका स्वागत करते हैं। कभी कभी हरि-श्रोध जी के पास लोग श्रधिक कप्टकरी सेवाश्रो के प्रार्थी होकर भी त्राते है। वृद्धावस्था मे लम्बी लम्बी यात्राएँ करके देश के विभिन्न भागों में होने वाले साहित्यिक कार्यों की प्रधानता स्त्रीकार तथा अपने अमूल्य परामर्श और अनुभव का उपयोग हिन्दी-सेविनी संस्थाओं को प्रदान करना इन सेवात्रों का एक रूप होता है। त्रप्रसठ वर्ष की अवस्था मे वृन्दावन, कलकत्ता, भॉसी आदि स्थानो मे कवि-सम्मेलनों का सभापतित्व करने जाना हरिश्रौध जी के लिए कितनी वड़ी तपस्या स्वीकार करना है, इसका अनुमान पाठक सहज ही नहीं कर सकते। हरिश्रोध जी का दैनिक गृह-जीवन श्रत्यन्त संयत है । प्रातः काल से लेकर रात के दस वजे तक वे केवल दो वार भोजन यहए। करके अपने नियमों के दास-से होकर कार्ज्य-मग्नतापूर्वक समय व्यतीत करते है। इस निय-मानुरक्ति की मात्रा का अनुमान पाठक इसी स कर सकते हैं कि पूर्वीह के भोजन में यदि दाल मे खटाई पड़ जाय तो दाल को प्रहण करना उनके लिए असम्भव ही है। संध्या को उनका प्रिय तथा रुचिकर भोजन परावठे छौर शाक-भाजी है। प्रतिदिन सेर भर गाय का दूध दो बार से प्रहरा करना ही उनका जीवनाधार है। 'प्रिय' और 'रुचिकर' शब्दों के प्रयोग से पाठक स्वाद-विशेष के कारण उसकी श्रोर हरिश्रीध जी की रुचि की कल्पना शायद करे। यदि यह वात होती तो मैने ऊपर जिस 'तपस्या' का संकेत किया है, वह सर्वथा निस्सार हो जाती। वात यह है कि अपने वाल्यकाल ही से चिन्तनीय स्वास्थ्य की रच्चा के निमित्त उन्होंने अपना भोजन थोड़ी सी वस्तुओं तक परिमित कर रखा है। कि तु जब वे त्रपने स्नेहियो की प्रार्थनात्रों से विवश होकर प्रवास में जाने हैं, तब प्राय अपने नियमों के पालन में असमर्थ हो जाते हैं, उनकी इस कठिनाई का एक उदाहरण देने का लोभ में संवरण नहीं कर

सकता। कई वर्षों पहले उन्हें कलकत्ता में एक किव-सम्मेलन के सभा-पित-रूप में जाना पड़ा था। वहाँ आगत किवयों के आदर-सत्कार तथा भोजनादि का जैसा प्रबन्ध था वैसा मैंने कहीं नहीं देखा। फिर सभा-पित को कोई कष्ट होने पावे भला यह कब संभव था ? किन्तु ऐसे स्थान में भी हरिखोध जी को कष्ट मिले बिना नहीं रह सका। बात यह थी कि हरिखोध जी घी लपेटी हुई रोटी नहीं खाते और इसी कारण उन्होंने रमोई बनाने वाले से कहा कि मेरी रोटियों मे घी मत लपेटो। परन्तु ठहरा मारवाड़ियों का रसोई-भवन और मारवाड़ी रसोई बनाने वाला। उसकी समभ ही में नहीं आता था कि शिष्टाचार पर आघात किये बिना किसी को रसोई में से वैसी रोटियों कैसे दी जा सकती हैं! मैंने देखा, हरिखोध जी ने कई बार आग्रह किया, परन्तु रसोई के अध्यत्त बाह्या देवता की हढ़ता चट्टान की तरह टस से मस न हो सकी, उन्होंने उक्त आग्रहों को अपने लिए अपमानकारक भी समभा हो तो कोई आश्रयर्थ नहीं!! विवश होकर हरिखोध जी को घी लपेटी हुई रोटियाँ ही खानी पड़ी!!!

जब सुट्यवस्थापूर्ण स्थानों की यह दशा है तब वहां का हाल तो कुछ पूछिए ही मत जहाँ कुप्रबन्ध और अधिकारियों में पारस्परिक कलह का राज्य रहता है। परन्तु इन सब असुविधाओं को जानते हुए भी हरिख्रीध जी, यदि सर्वथा असमर्थ न हुए तो, अभी तक यह सेवा करते ही रहते हैं।

इस एक उदाहरण से ही संकोच-भार से द्वे रहने वाले हिरिश्रोध जी की तपस्या का स्वरूप हृद्यंगम किया जा सकता है। किन्तु, यह हिरिश्रोध जी की साधना का केवल वाह्य स्वरूप है। जैसे शरीर की स्वास्थ्य-रज्ञा के लिए उन्होंने स्वयं को श्रानेक नियमों के बन्धन में डाल लिया है, वैसे ही हिन्दी-साहित्य की सेवा के लिए भी उन्होंने श्रापनी मनोवृत्तियों को दिशा-विशेष ही में प्रेरित किया है। वृद्धावस्था में 'सूर सागर' के सम्पादन का संकल्प करने वाले स्व० 'रत्नाकर' जी के श्राथक परिश्रम को मैंने ढ़ेखा था, किन्तु जो काम २०० या ३०० पृष्ठों में सरलतापूर्वक निवटाया जा सकता है उसका लगभग १००० पृष्ठों में विस्तार कर डालना हरिस्रोध जी ही की लेखनी की उमंग का परिणाम हो सकता है-मेरा संकेत हरिश्रोध जी के 'हिंदी भाषा श्रोर साहित्य का विकास' नामक पटना विश्वविद्यालय के लिए लिखे गये व्याख्यान की श्रोर है, जिसने उनमे यह आशंका भी उत्पन्नकर दी थी कि कही विश्ववि-चालय के अधिकारीगण उस विस्तृत व्याख्यान-माला को प्रकाशित करने के सम्बन्य मे अपनी असमर्थता न प्रगट कर दे! शीत से भयभीत हाथो ने काम करने से इनकार कर दिया था त्रौर उनकी सहायता पर दया-द्रवित उनका आकां चाशील मन कार्य्य-सिद्धि के लिए श्चन्य साधनों की खोज कर रहा था। उसी प्रसंग से मुक्ते कई मास तक उनके सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। वह था सन् १९३२ ई० का प्रारम्भिक काल, जिसने घोर राजनैतिक दमन चक्र का उपहार भारतवर्ष को देकर देश भर में गिरक्तारियों की धूम मचा द्। थी। उन दिनो काशी में हरिश्रीध जी का जिस वॅगले में निवास था उसकी चहार दोवारियां प्रायः जेल की दीवालों की तरह ही मेरे श्रौर वाह्य जगन् के वीच में व्यवधान प्रस्तुत करती थी । अन्तर इतना ही था कि जेल की दीवालें अत्यन्त कठोर और कर होती है; इसके विपरीत वॅगले की दीवालें मुक्ते केवल कार्य्य-मग्न देखना चाहती थीं। ऐसी परिस्थिति में मैं कभी कभी अपनी स्थिति अ श्रेणी के राज-नैतिक कैंदियों की सी कल्पित कर के मन ही मन विनोदित हुआ करता था। और मेरा यह जेल-जीवन, यदि पाठक इसे जेल-जीवन कहने दें, हरिस्रोध जी का प्रति दिन का जीवन है। उनकी अपूर्व सृजनकारिणी शक्ति, अनुठी प्रतिभा, विचित्र अध्यवसाय और अपार परिश्रम को देख कर उन्हें वर्त्तमान हिंदी साहित्यकारों में सर्वश्रेष्ठ मानना ही पड़ता है।

अपने इस श्रेष्ठ साहित्यकार का हमने क्या आदर किया ? इसके उत्तर में, सम्भव है, कहा जाय कि हिन्दीभाषी जनता के हाथों में जिस एक मात्र आदर और गौरवपूर्ण पद को प्रदान करने की शक्ति है, अर्थात हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का सभाषतित्व, वह तो उसने उन्हें

दिया ही। किन्तु क्या काव्य-रचना और साहित्य-सृजन से दूर रहने वाले पं० विष्णुदत्त शुक्क, महात्मा गांधी, पं० मदन मोहन मालवीय और बाबू पुरुपोत्तम दास टंडन भी उसी पद पर प्रतिष्ठित नहीं हुए ? हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का वर्त्तमान संगठन जैसा है उसे देखते हुए उसका समापतित्व किसी भी उच्च कोटि के साहित्यकार की सम्मान-लिप्सा को सारगर्भित नहीं बना सकता। यह और ही बात है कि निम्नलिखित श्लोक

अिंतरयं निलनी-रस लुब्धकः ।

कमिलनी कुल केलि कला रतः ॥

विधिवशात्पर देशमुपागतः ।

कुटज पुष्प-रसं बहु मन्यते॥

के मौंरे की तरह विवश हो कर हमारे प्रतिभाशाली कि और रचनाकार भी थोड़े ही में सन्तुष्ट हो जाना सीख जायं। परन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि उनकी यह विवशता हमारे लिए लजास्पद है। यह भी कहा जा सकता है कि बड़े बड़े कि सम्मेलनों का सभा-पित बना कर क्या काव्य-रिसकों ने हिरिश्रोध जी का यथेष्ट सम्मान नहीं किया ? किन्तु क्या यह सत्य है कि केवल कृती साहित्यकार ही किव-सम्मेलनों के सभापित-पद पर प्रतिष्ठित किये जाते हैं ? क्या हम ऐसे सज्जनों को भी यह पद नहीं प्रदान करते जिन्होंने काव्य-रचना तो दूर रही, हिन्दी में एक साधारण प्रंथ की रचना भी नहीं की ? वास्तिवक बात यह है कि साहित्यकार का सब से बड़ा सम्मान है उसकी कृति का सम्मान। रचनाकार अपनी रचना ही में अपने व्यक्तित्व को प्रवाहित करता है। इस कारण उसकी रचना का श्रादर करना स्वयं उसको श्रानन्द-सागर में निमग्न करना है। श्रतएव, श्रपने मूल प्रश्न को श्रिधिक स्पष्ट करके मैं पाठकों से यह पूछता हूँ कि क्या हिरश्रीध जी की रचनाओं का हमने यथेष्ट श्रादर किया ?

हिन्दी के यन्थकारों का सम्मान करने के लिए अनेक हिन्दी-सेविनी संस्थाओं ने वार्षिक अथवा त्रयवार्षिक, पुरस्कारों की संयोजना की है।

ये संस्थाऍ है हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, श्रीर काशी नागरीप्रचारिणी सभा । इनकी श्रोर से हिन्दी संसार के प्रसिद्ध साहित्य-मर्मज्ञ काल-विशेप के भीतर प्रकाशित समस्त प्रन्थों की परीचा करके सर्व्वोत्कृष्ट प्रनथ के प्रणेता को पुरस्कार प्रदान करने का आदेश देते हैं। कई वर्षों की वात है, मेरी उपिखति में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के एक माननीय प्रधान मंत्री ने हिन्दी के एक प्रतिष्ठित प्रकाशक से कहा था कि जिस संस्था में कहिए उस संस्था में प्रयत्न द्वारा व्यक्ति विशेप को पुरस्कार दिला दिया जाय। पता नहीं उनका कहना कहाँ तक सच है, और उक्त संस्थाओं के पुरस्कार-प्रदान-कार्य्य मे प्रयत्न, जिसे गोरी वोली में 'कनवेसिग' (Canvassing) कह सकते हैं, कहाँ तक सफल होता है। जो हो, यह खेद की वात है कि हरित्रौध जी के मान्य यंथ 'प्रिय-प्रवास' श्रोर 'वोल-चाल' श्रादि का उचित मात्रा मे श्रादर इन संस्थाओं की श्रोर से नहीं हुआ । जिन निर्णयकों ने 'प्रिय-प्रवास' अथवा 'वोल-चाल' पर उचित दृष्टि नहीं दी वे न्याय पथ पर थे, अथवा उनकी वुद्धि का दीवाला निकल गया था, इसका निर्णय करने के अधिकारी वर्तमान वातावरण से प्रभावित हम लोग नहीं है; इस सम्बन्ध में उचित मत का निर्धारण आगे आने वाली पीढ़ियो और कालदेव के द्वारा ही हो सकेगा। मुक्ते भय है, यहाँ की गयी चर्चा से स्वयं हरिश्रीध जी संकोच श्रीर विरक्ति का श्रनुभव करेगे। किन्तु प्रसंग श्राजाने पर उचित बात के निवेदन के लिए मै विवश हुआ। आशा है इसके लिए वे और त्रेमी पाठक मुक्ते चमा करेगे।

'अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थञ्च चिन्तयेत्' की उक्ति के अनु-सार हरिश्रोध जी की साहित्यसेवा-सम्बन्धी उमंगों का इस वृद्धावस्था में भी अन्त नहीं है। ईश्वर-सम्बन्धी अपनी कल्पना का प्रकाश देने के लिए वे 'स्वर्गीय संगीत' नामक काव्य की रचना कर रहे हैं। 'वैदेही-वनवास' नामक अपने पूर्व संकल्पित महाकाव्य को भी वे शीघ्र ही लिख डालना चाहते हैं। ईश्वर करे, वे हमारे वीच अभी वहुत समय तक रह कर अनेक लोकोपकारिग्णी कृतियां सम्पूर्ण करे और हिन्दी साहित्य को सम्पन्न बनावें। तथापि यह तो निर्विवाद है कि उनके व्यक्तित्व का विकास दिशा-विशेष में सम्पन्न हो चुका, उनका ऋधिकांश साहित्यिक कार्य्य पूरा हो गया और अब उनके सम्बन्ध में हम लोग एक निश्चित मत की धारणा कर सकते हैं।

इस प्रनथ का उद्देश्य हिरिश्रीध की जीवनी प्रस्तुत करना है। किन्तु एक किव की जीवनी ही क्या, यि वह उसके काव्य-विकास के स्त्ररूप श्रीर रहस्यों को उद्घाटित न करे। विशेष रूप से हिरिश्रीध जी की जीवनचर्या तो इतनी शान्तिपूर्ण रही है, कि बाह्य जगत में उनके जीवन-चिरत की सामग्री ढूँढ़ना निरर्थक प्रयास होगा। इसलिए मैं उनकी इस जीवनी को उनकी कला के सौन्दर्य ही को निरूपित करने का साधन वनाऊँगा। वास्तव मे मै हिरिश्रीध जी के उस स्वरूप की श्रोर श्राकिष्त भी नहीं हूँ जिसमें वे सांसारिक मनुष्य की तरह एक कुटुम्ब के पालन-पोषण मे निरत दिखायी पड़ते हैं। मुक्ते श्रीर मेरे साथ श्रन्य लोगों को तो उनके जीवन के उस श्रंग से प्रयोजन है, जिसमें वे चिरन्तन मानव के सार्वभीम श्रीर सर्वकालीन भावों की कलात्मक श्रमिव्यक्ति करने में सफल होते हैं। जिस मात्रा में उन्होंने इस दिशा मे छत-कार्यता प्राप्त की है उसी मात्रा में उनकी वैभवशालिता श्रीर महत्ता श्रांकी जा सकेगी।

यहाँ स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि हरिश्रोध जी के काव्य-विकास की मीमांसा करने में क्या में समालोचक के पद पर भी श्रासीन हो सकूंगा। क्या जीवनी-लेखक की सहानुभूति का उचित से श्रिधक मात्रा में चेत्र-विस्तार पच्चपात के वर्जित प्रदेश में प्रवेश करने का प्रलोभन उसके सामने न लावेगा? मुभे हरिश्रोध जी का वास्तविक चित्र पाठकों के सम्मुख रखना है। मैने उन्हें उनकी कृतियों में जिस रूप में देखा है उसे उनके दैनिक जीवन से मिलनेवाले प्रकाश की सहायता से हृदयंगम करके में पाठकों के श्रवलोकनार्थ प्रस्तुत करूँगा। में यह श्रच्छी तरह जानता हूं कि जब काव्य के चेत्र में भी श्रतिशयोक्तियों का मूल्य घटता जा रहा है, तब समालोचना के मैदान में वह केवल उपहास की सामग्री

ही हो सकती है। फिर भी सम्भव है, लेखक की असावधानता के काल में वे यदाकदा आक्रमण कर बैठे।

समालोचक मे तीन गुणो का होना अनिवार्य्यतः आवश्यक है। वे है—(१) सहानुभूति, (२) सत्यान्वेषण-तत्परता, (३) न्यायपूर्ण निर्णय-बुद्धि । सहानुभूति के बिना समालोचक को लेखक की उन प्रवृत्तियों को सममतना कठिन हो जाता है जो उसकी रचना का पथ श्रीर स्वरूप निर्धारित करती है। सत्यान्वेषण-तत्परता के अभाव में तो समालोचक का सम्पूर्ण अम व्यर्थ ख्रौर निस्सार हो जाता है। इन दोनो के साथ न्यायपूर्ण निर्णय बुद्धि भी नितान्त आवश्यक है। समालोचक अपने लेखक को प्रकाश मे लाने, उसे अप्रसर करने की चेष्टा करे, किन्तु ऐसा करने में वह अन्य साहित्यकारों के उचित अधिकार-त्तेत्र के भीतर हस्तचेप न करे। इस सम्पूर्ण मन्थ का अवलोकन करने के वाद ही पाठक यह निर्णय कर सकेंगे कि इसके लेखक में ये तीनो गुण कितनी मात्रा में विद्यमान है; उसकी सफलता अथवा असफलता का अनुमान भी वे तभी लगा सकेंगे। मै यह अवश्य कहूँगा कि कवि के जीवन-काल ही में उसकी कृतियों के विषय में कोई निर्णय अन्तिम नहीं हो सकता। वास्तव में किसी निर्णय पर पहुँचना मेरा लक्ष्य उतनी मात्रा मे नहीं है, जितनी मात्रा में इस कार्य्य मे सहायक कुछ सामग्री प्रस्तुत कर देना है। इसीलिए हरिस्रीध के यन्थो के गुण-दोप की विवेचना करते समय भी मेरा प्रधान उद्देश्य उन प्रवृत्तियों का अध्ययन ही रहेगा जिन्होने हरिश्रौध के विचारों श्रौर भावो की श्रीभव्यक्ति की शैली को निर्धारित किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समालोचना से मैंने उतना ही काम लिया है जितना कवि के व्यक्तित्व-विकास की विवेचना में त्रानिवार्य्यतः आवश्यक है ।

## हरिश्रोध के स्वभाव की विशेषताएँ।

5

हरिश्रोध जी गेहुंए रंग के दुबले-पतले आदमी हैं। बहुत समय से अर्श रोग से पीड़ित होने के कारण उनके चेहरे पर अब कुछ चिन्ता का सा भाव प्रायः विद्यमान रहता है। सबेरे से शाम तक आप जभी उनसे मिलने जायंगे उन्हे प्रायः कमीज और वास्कट पहने हुए काम करते ही पावेंगे। उनकी दाढ़ी और सिर के बड़े बड़े बाल उनके उस वंश-परम्परा के अविशिष्ट चिन्ह है, जिसके कारण चिरकाल से उनके वंश की ज्येष्ट संतान सर्व केशी होती आयी है।

काशी-विश्वविद्यालय में, जहां हिरि श्रीध जी हिन्दी-विभाग में अध्यापक के पद पर काम करते हैं, तथा अन्य सार्वजिनक स्थानों में आप उन्हें उज्ज्वल पगड़ी धारण किये, शेरवानी, पाजामा, ऑगरेजी शू और मोजा पहने हुए पावेगे। उनकी पगड़ी रंग में तो श्रद्धेय पं० मदन मोहन मालवीय जी की प्रसिद्ध पगड़ी से मिलती है, किन्तु उसे वॉधने के ढंग में भिन्नता है। कभी कभी वे गले में दुपट्टा भी डाल लेते हैं। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का तथा अनेक किय-सम्मेलनों का सभापतित्व-कार्य उन्होंने इसी पोशाक में किया है। वे खहर तो नहीं पहनते, लेकिन विलायती कपड़े भी काम में नहीं लाते। किय-हृदय होने के कारण उन्हें नफीस स्वदेशी कपड़े अधिक पसन्द हैं। इस विषय में वे महाकवि रवीन्द्र नाथ टैगोर का अनुसरण करते हैं।

हरिश्रोध जी बड़े मिलनसार है। छोटे से छोटा व्यक्ति भी उनसे सरलता के साथ मिल सकता है, क्योंकि वे छोटे-बड़े सभी का आदर करते है। किसी हिन्दी-हितैषी के मिल जाने पर तो वे ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे कोई स्वजन या सगा मिल गया हो। अपनी शक्ति भर वे सभी की सहायता करते हैं और करना चाहते हैं। युवकों को हिन्दी-सेवा के लिए उत्साहित करना तो उनकी बातचीत का एक विशेष अंग रहा है। कभी कभी नीरस तुकबन्दियां लेकर लोग उनकी सेवा में उपस्थित होते और

घंटों उनसे माथा-पची कराते हैं। त्र्याठ दस वर्षों की बात है, प्रयाग के जैन होस्टल की स्रोर से एक कवि-सम्मेलन हुस्रा था, जिसके सभापति हरिश्रौध जी थे। इसमें एक ऐसे सज्जन ने भी कविता पढ़ी थीं जो अपने काव्य-संग्रह को उन दिनों महाकिव रवीन्द्र की 'गीता जिले' से टकर लेने वाला कहते फिरते थे। अपने ग्रंथ के सम्बन्ध में उन्हें बहुत ही अधिक भ्रम था और यही भ्रम कवि-सम्मेलन के कई दिनों पहले से ही विद्यार्थियों के विनोद का कारण बन रहा था। उन्होंने हिन्दी में अनेक नवीन मुहावरों की सृष्टि की थी और उनका प्रयोग भी अपने काव्य में किया था। इस समय मुभे उनका एक ही मुहावरा याद त्रा रहा है—''लालटेन हो जाना''। इसका अर्थ वे 'क्रुद्ध होना' वतलाते थे। उदाहरण के लिए, आप इतनी जन्दी लालटेन क्यों हो गये ? अस्तु! जव कवि-सम्मेलन मे उन्होंने अपनी विचित्र कविता पढ़ी, जिसमें कही स्वादिष्ट पेड़ों की चर्चा थी तो कही मक्कार मच्छड़ों की, और कही लाल-टेन हो जाने की, तो उपस्थित जनता ने क़हक़ह लगाने शुरू कर दिये। इस क़हक़ह के समुद्र मे उनका उत्साह डूव गया। दूसरे दिन वे हरिश्रोध जी से मिलने त्राये। उस ।समय हरित्रौध जी ने उन्हे जिस प्रकार श्रोत्साहन दिया त्रौर उनकी जैसी प्रशंसा की उससे सब लोगो पर बड़ा प्रभाव पड़ा । उस समय तत्कालीन सरस्वती-सम्पादक वावू पदुमलाल बख्शी बी० ए० भी वहाँ मौजूद थे; वे भी हिन्द्रौध जी की इस उदार सहदयतामयी प्रकृति से बहुत प्रभावित हुए।

हरिश्रोध जी से मिलने का सब से अच्छा समय संध्या का है। यों तो मिलने वाले सबरे और दोपहर को भी उनसे मिलने के लिए आया ही करते हैं, किन्तु उससे उनके कार्य्य में व्याघात अवश्य होता है; यद्यपि संकोचवश वे कहते कुछ नहीं। संकोची तो वे इतने बड़े हैं कि किसी की प्रार्थना को स्पष्टरूप से अस्वीकार नहीं कर सकते। एक बार जाड़े के दिनों मे एक सज्जन ने एक सुदूर नगर मे कवि-सम्मेलन का सभापतित्व स्वीकार करने की प्रार्थना की। हरिश्रोध जी शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह प्रार्थना स्वीकार करने में सर्वथा असमर्थ थे,

किन्तु यह सोच कर कि ये बेचारे निराश हो जायँगे, साफ साफ इनकार करना भी उनके लिए श्रसम्भव हो रहा था। श्रन्त मे उस समय तो आये हुए सज्जन यही समभ कर गये कि हरिख्रौध जी चल सकेंगे। किन्तु बाद को तार-द्वारा हरिस्रोध जी को यह सूचना भेजनी पड़ी कि श्राने मे अनेक कठिनाइयां हैं! अस्तु। मै यह कह रहा था कि संध्या-समय उन्हे पूर्ण अवकाश रहता है। सच बात तो यह है कि उस समय उन्हें भी मिलने वालों की ज्यावश्यकता का अनुभव होता है ज्यौर वात-चीत के लिए कोई नहीं मिलता तो उनको बेचैनी होती है। ऋधिकतर हिन्दी-साहित्य से सम्बन्ध रखने वाले विषयों और व्यक्तियों तक ही वे अपनी वातचीत को परिमित रखते हैं। यदि बातचीत की परिधि कुछ बढ़ी और मिलने वाले सन्जन अधिकांश मे उनके मत के अनुकूल हुए तो सम्भव है वौद्ध धर्म की भी कुछ चर्चा छिड़ जाय। वे आर्य संस्कृति के समर्थक हैं और बौद्धधर्म की अनेक बातो से असहमत है। उनका अहिसा मे विश्वास नहीं है; कम से कम उसकी व्यवहारिकता तो उन्हें श्रंगीकार नहीं। उनका मत है कि श्रहिंसा ने भूतकाल में भारत का श्रहित किया है और वे डरते हैं कि कही भविष्य में भी वह घातक न सिद्ध हो। ऐसी दशा मे उन्हें तब संतोष होता है जब कोई उनसे कह दे कि भारत-वर्ष मे बौद्ध धर्म के उद्य की अब कोई सम्भावना नहीं है। शायद यही आश्वासन पाने की आशा में वे यह चर्चा छेड़ते भी हैं। मुक्तसे हरिस्रोध जी ने एक बार नहीं, स्रनेक बार यह चर्चा चलायी है। संयोग से मेरा यह मत है कि देश की वर्तमान परिस्थिति में, जब कि जातिगत-वैमनस्य इतनी वृद्धि पर है, बौद्ध धर्म के पनपने के लिए उपयुक्त अवसर नहीं। हरिश्रोध जी मेरा उत्तर सुनकर चुप रह जाते हैं।

बातचीत का एक और विषय हरिओध जी को बहुत प्रिय है। उसकी तह में रिसकता, वेदना, रोष निगशा, व्यंग आदि सब कुछ है। वह है अंगरेज़ी पढ़ी-लिखी लड़िकयों का प्रायः विवाह करने से इनकार कर देना। गुरुजन की हैसियत से उन्हें लड़िकयों के ऐसे निश्चय से—जो उनके जीवन को कठोर परीज्ञा-स्थल और इसी कारण संकटमय तो

अवश्य ही बना देता है—पीड़ा होती है और उनके हृदय में करुणा का संचार होता है। वर्त्तमान प्रवाह की प्रवलता देखकर वे इस स्थिति में संशोधन की सम्भावना भी नहीं समभते और तब कविता के राज्य में उत्तर कर वेदना प्रगट करने की प्रवृत्ति दिखलाते हैं। इस सामाजिक प्रश्न पर हरि औध जी को मैने अनेक बार बातें करते देखा है। उनकी निम्नलिखित पंक्तियों में भी उनके ये ही भाव व्यक्त हुए हैं:—

प्रेम का वह अनुपम उद्यान। जहां थे भाव कुसुम क्मनीय।

> सुरिम थी जिसकी भुवन विभूति। मंजुता भव जन अनुभवनीय।।१॥

हो रहा है वह क्यों छिव हीन। छिना क्यों उसका सरस विकास।

> वना क्यो अमनोरंजन हेतु। विमोहक उसका विविध विलास ॥२॥

रहा जो मानस शुचिता धाम। रहे वहते जिससे रस सोत।

> मिले जिसमे मोती अनमोल। भर रहे है क्यो उसमे पोत ॥३॥

वचन जो करते वहुत वि**मु**ग्ध। सुधा रस का था जिसमे वास।

> मिल रहा है क्यो उसमें नित्य। अवांछित असरसता आभास ॥४॥

सरलता मृदुता मंजुल वेलि। हृदय रंजन था जिसका रंग।

वन रही है किस लिए अकान्त। मंजु मन मधु ऋतु का तज संग।।।।।।

हो गई गरल चलित क्यो आज। सुधा सिचित सुन्दर अनुरक्ति।

> वनी क्यो कुसुम समान कठोर। कुसुम जैसी कोमलतम शक्ति॥६॥

हरिश्रोध जी ने श्रपनी श्रात्म-जीवनी में लिखा है—"घनपटल का वर्ण-वैचित्र्य, शस्य-श्यामला धरित्री, पावस की प्रमोदमयी सुपमा, विविध विद्यावली, कोकिल का कलरव, पिन्न-कुल का कल निनाद, शरद्त्तुं की शोभा, दिशाश्रो की समुज्ज्वलता, ऋतु-परिवर्त्तन-जिनत प्रवाह, श्रमन्त प्राकृतिक सौन्द्र्य्य, नाना प्रकार के चित्र, विविध वाद्य, मधुर गान, ज्योत्ह्या-रंजित यामिनी, तारक-मंडित नील नभोमण्डल, सुचित्रित विहंगावली, पूर्णिमा का श्रिवल कलापूर्ण कलाधर, मनोमुग्ध-कर दृश्यावली, सुसज्जित रम्य उद्यान, लित लितका, मनोरम पुष्प-चय मेरे श्रानन्द की श्रत्यन्त प्रिय सामग्री है। किन्तु पावस की सरस छवि, वसन्त की विचित्र शोभा, कोकिल का कुहूरव श्रीर किसी कल कंठ का मधुरगान, वह भी भावमयी कविता-बलित, मुक्त को उन्मत्त-प्राय कर देते हैं।"

उक्त त्रवतरण से पाठक सहज ही समभ सकते है कि प्राकृतिक परिस्थिति-सम्बन्धी चर्चा का भी उनके दैनिक जीवन में एक विशेष स्थान हुए बिना नहीं रह सकता। साधारण मिलने वाले को यह भ्रम भले ही हो कि उनके हृद्य मे बाह्य जगत् के प्रति उदासीनता है और उनका जीवन एक यन्त्र का जीवन है-क्योंकि, कार्य्य करने में निस्स-न्देह वे यन्त्रवत् ही है, इतनी ऋधिक ऋवस्था मे, इतनी तत्ररता से काम करना सब के लिए सम्भव नही-किन्तु उनके साथ अधिक सम्पर्क का सौभाग्य प्राप्त होने पर यह भ्रम मिटे विना नही रहता। सावन या भादों की वृष्टि का जब तार नहीं दूटता, तब त्राकाश मे धिरती त्राने वाली बादलों की काली काली लड़ी देखकर उन्हें कितनी घबराहट होती है, इसका परिचय तो तभी हो सकता है जब हम उसी श्चिति मे उनसे मिले। एक बार ऐसी ही अवस्था में उन्होंने मुकसे कहा कि ऋतु के ऐसे प्रकोप के कारण मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। इस प्रकोप-काल मे दिन की तो बात ही जाने दीजिए, रात को भी यदि वे सोये न होगे तो, अवश्य ही यह जानने की कोशिश करेगे कि त्राकाश में दो एक तारे निकले या नहीं। इन दिनों वे कमरे के भीतर

सोते हैं, इसलिए वहां से उन्हें इस वात का पता लगाने में असुविधा होती है। इस कारण यदि वे जगते रहे तो जो लोग वरामदे में सोते हैं, वे उनके स्वभाव की इस विशेषता से परिचित होने के कारण आकाश में एक तारे के निकलने पर भी उनको इसकी सूचना दिये विना नहीं रहते, क्योंकि वे जानते हैं कि यह साधारण समाचार देकर वे उन्हें कितना प्रसन्न बना सकेंगे। इसी प्रकार यदि उचित काल में वृष्टि नहीं होती तो वादलों को देखने के लिए भी वे उतने ही आतुर हो जाते हैं। उस समय यदि वादलों का एक छोटा दल आया और उसे हवा ने उड़ा दिया तो उनकी निराशा का पार नहीं रहता, मानो किसी किसान की खेती टीड़ियों ने चुन लो हो। किर तो उनके उद्गार भाषा में व्यक्त होकर ऋतु की इस विषमता पर, जिस पर मनुष्य का कोई वश नहीं, आगन्तुक का ध्यान आकर्षित किये बिना नहीं रहेंगे; उनके प्रभाव-प्रहर्णशील हृदय का परिचय इस प्रकार अनायास ही मिलता रहता है।

हरिश्रीध जी जैसे ही मिलनसार है वैसे ही श्राति व्य-सत्कार के सम्बन्ध में बहुत सतर्क रहने वाले हैं। इस भय से कि श्रातिथि को किसी प्रकार का कष्ट न हो जाय वे उसकी सुविधा की समस्त वस्तुश्रों से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फिर तो श्रातिथ के चारों श्रोर उनके इतने गुप्तचर तैनात रहते हैं कि वह किसी संकोचवश भूठ वोल कर भूखा नहीं रह सकता। कभी कभी तो श्रातिथि को उनकी इतनी निगरानी से वास्तव में क्लेश होने लगता है, क्योंकि उसकी छोटी से छोटी वात का पता भी हरिश्रीध जी को वरावर मिलता रहता है; इस व्यवस्था से वेचारे श्रातिथि को जान पड़ने लगता है, जैसे किसी राज्य के राजवन्दी हो गये हो।

इस जीवनी के सम्वन्ध में एक बार मैंने हरिश्रौध जी के छोटे भाई पं० गुरुसेवक उपाध्याय से चर्चा की श्रौर कहा कि मुक्ते कुछ सहायक सामग्री दें या उपयोगी वाते वतलावे। उन्होंने उस समय मुक्त से कहा कि हरिश्रौध जी के स्वभाव में दो वाते विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनमें से एक तो यह कि वे संदेह वहुत शीच्च ही करने लगते हैं श्रौर दूसरी

यह कि उनमें कविजनोचित रसिकता का कुछ ऋंश देखा जाता है। संदेह की उपयोगिता बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में इसने उनकी बड़ी सेवा की है, क्योंकि इसके कारण वे अपना काम आवश्य-कता और उचित समय के पहले ही बिलकुल ठीक रखते थे। निस्सन्देह करेले की बेल का नीम पर चढ़ना ठीक नहीं; कवि का सरकारी नौकरी में निश्चिन्त होकर मौज करना श्रहितकर हो सकता है। प्रकृति ने ही हरिश्रौध जी को रुचिकर श्रौर सुन्दर वस्तुश्रों का प्रेमिक बना दिया है; ऐसी अवस्था में क़ानूनगोई के भंभटों में यदि वह रस न मिल सके जो गुलाब के फूल पर भौरों को गूँजते हुए देखने में उन्हें प्राप्त होता है, तो यह स्त्राभाविक ही है; सच बात तो यह है कि यदि उनके स्वभाव मे सन्देह की प्रधानता न होती तो न तो वे अपने काव्य-लोछुप मन को श्रंकुश देकर नियंत्रित कर सकते और न श्रपने उच्च पदाधिकारियो को संतुष्ट रखते हुए निर्विघ्न रूप से पैंतीस वर्ष तक नौकरी निभा पाते। संदेह ने अवसर उपस्थित होते ही उनकी सम्पूर्ण शक्तियों को संगठित तथा अन्य विषयों से उनका पूरा ध्यान निवृत्त कर आवश्यकता की पूर्ति में उन्हें सदा संलग्न-चित्त बनाये रक्खा है।

परन्तु जहाँ हरिश्रौध जी के सन्देहशील स्वभाव ने उनकी रत्ता की है, वहाँ यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इसने उनकी मानसिक शिक्तयों का बहुत अपव्यय भी किया है। अपने अभीष्ट के पथ में थोड़ा भी व्यवधान पड़ते ही किसी के सहुद्देश्यों के प्रति शंकालु हो जाने में अपनी ही हानि अधिक होती है। इसका कारण है। उचित सन्देह सीमाबद्ध रह कर हमारी विचार-शक्ति को उत्तेजित करता और हमारे शरीर और मन की शान्ति-रत्ता में सयत्न होता है। वह उस स्फूर्ति का प्रतिनिधि है जो जगत् के प्रति हमारे सम्बन्ध को अधिक सुसंगठित, स्वाभाविक, सत्य, और कल्याणकारी बनाने में सचेष्ट होती है, और अपनी इस इष्ट-सिद्धि ही में अपने जीवन की तृप्ति का अनुभव करती है। सत्य, सौन्दर्य और धर्म्म के न्तेत्र में प्रवेश करके यह स्कूर्ति मानव व्यक्तित्व का विस्तार करती और उसे शान्ति, तथा जीवन के गोरखन

धंधों से मुक्ति दिलाती है। किन्तु जब इसका उपयोग वहां किया जाना है, जहाँ व्यक्तियों की अपनी अपनी उपली बजती और अपना अपना राग अलापा जाता है तब त्याग, संतोप आदि भावों से विच्छिन्न-सन्वन्ध हों कर यह रचनात्मक होने के स्थान में संहारात्मक हो जाती है। हरिऔध जी की सन्देह-शक्ति का एक अंश कुछ इसी पथ का पथिक जान पड़ता है। मैने प्रायः उन्हे मिध्या सन्देहों के चक्कर में पड़ कर व्यथित होते पाया है। फिर भी सांसारिक जीवन का संघर्षमय वातावरण किय के लिए उतना ही कष्टकर और जीवन-शक्तिशोषक है जितना मछली के लिए तप्त वालुका—यह सोचकर हमे आनन्द-पीयूष का पान कराने वाल किय की, जो हमारे दुर्भाग्य से आत्म-रज्ञा-निरत होकर ऐसी परिस्थितियों में पड़ता है, इस न्यूनता की ओर हमे ध्यान न देना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह उनकी संयमशीलता भी हो सकती है।

वाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर वी० ए० के स्वर्गवास के लगभग दो मास पहले मुभे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनकी सरलता ऋौर स्पष्टोक्ति उनके नत्रयुवक प्रेमियों के सम्मुख भी उनकी रसिकता-पूर्ण प्रकृति का सचा रूप प्रस्तुत कर देती थी। नारी-लावण्य के प्रति ऋत्यन्त ऋनुराग उनके व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता थी; आध घंटे भी यदि आपने उनके पास बैठ लिया है तो इस विशेषता की अमिट छाप को अपने हृद्य पर अंकित होने देकर ही आप उठ सके होंगे। हरिस्रोध जी की रसिकता रत्नाकर जी की रसिकता से किसी श्रंश में कम नहीं है। किन्तु हरिश्रोध जी मे जहां रसिकता है वहाँ जाति ख्रौर देश-हितैषणा खादि भावों की प्रचुरता भी है। इसलिए जितनी जल्दी त्र्याप रत्नाकर जी के भावों को ताड़ सके होगे उतनी जल्दी हरित्र्यौध जी की मनोवृत्ति को हृद्यंगम नही कर सकते। स्वयं मुभे हरित्रोध जी की इस प्रवृत्ति का अध्ययन करने में काफी समय लगा है। श्रीर, प्रव मुर्फे ऐसा जान पड़ता है कि उनके हृदय पर कोई सौन्दर्प्य उतना ही प्रभाव डाल सकता है जितना अन्य किसी कवि के हृद्य पर।

गत वर्ष की गर्मियों में कुछ कार्य-वश मुमे आजमगढ़ में दो मास ठहरने का अवसर मिला। शहर की जिस गली में वे अपने वहनोई स्वर्गीय पं० जगन्नाथ तिवारी के मकान पर रहा करते हैं, उसमे उन दिनों आम और जामुन वेचनेवालों का आना जाना लगा ही रहता था—वेचनेवालों के स्थान में पाठक वेचनेवालियां सममें तो और अच्छा हो, क्योंकि अधिकांश में खियां ही आया करती थी। एक दिन एक आवाज़—शायद 'बहारदार जामुन, या कुछ ऐसी ही—कानों में पड़ी, जिसमें से मधुर कण्ठ का माधुर्य्य मरे हुए प्याले में से शराब की तरह छलका पड़ता था। इस आवाज़ ने हरिश्रीध जी का ध्यान आकर्षित कर लिया और वे उसको सुनकर मुग्ध हो गये। परन्तु इस मुग्धता में न तो चित्त का चांचल्य था, न कोई दुर्वासना, केवल कण्ठ-जित विमुग्धता थी, जिससे उनकी सहज सौन्दर्य-प्रियता का परिचय मिल जाता है। यह नवीन परिचय पं० गुरु सेवक के कथन के साथ सुसंगत हो गया और मेरे एक कौतूहल की तृप्ति हो गयी।

माधुर्य्य कही भी हो, हरिश्रीध जी को वह बहुत प्रिय है। शरीर का माधुर्य, विचित्र मानसिक परिक्षितियों का माधुर्य, काव्य का माधुर्य उनके हृद्य को विमुग्ध श्रौर सरस कर देते हैं। उनके वयोगृह होने पर भी इस विशेषता में तिनक भी श्रन्तर नहीं पड़ा है। वास्तव में इतने वय के साथ हृद्य की इतनी तरुणता, जीवन के प्रति श्रत्यन्त श्राशापूर्ण भाव ही नहीं, उसके कटोरे में भरा हुश्रा सम्पूर्ण पीयूप पान करने की उत्कण्ठा के साथ साथ उसके लिए, यदि श्रावश्यक हो तो, कप्ट-सहन करने की इतनी इच्छुकता, मैने हिन्दी के किसी वर्त्तमान साहित्यकार में नहीं पायी। मेरे मित्र ठाकुर श्रीनाथसिंह ने स्व० कविवर रत्नाकर की तुलना प्रसिद्ध किव उमर खैयाम से की है। लेकिन हरिश्रौध जी की सफेद दाढ़ी श्रौर पगड़ी के साथ साथ उनके श्रनुराग-रंजित हृद्य का स्मरण करके में उन्हें न जाने कितने समय से उमर खैयाम ही का श्राधुनिक हिन्दी श्रवतार मानता श्रा रहा हूँ।

हरिख्रौध जी को संगीत का वहुत अधिक अनुराग है। संगीत के

रसास्त्राद्न के लिए यदि वेश्या का नृत्य भी देखने के लिए जाना पड़े तो उन्हें कोई आपित नहीं। वृद्धावस्था में भी उनकी यह कला-रिसकता अवसर उपिस्थित होने पर अपना सरस रूप प्रकट करती है। काशी में जब एक बार मैं उनके यहाँ ठहरा था तब घड़ी भर रात बीतने पर एक देहाती मधुर स्वर में विरहा गाता हुआ चला जाया करता था। उसके गाने की आवाज़ बॅगले की चहारदीवारियों का अतिक्रमण करके हिरिश्रीध जी के हृदय पर आक्रमण कर देती थी। प्रतिदिन प्रायः उसी समय वह देहाती गाता हुआ निकल जाता और हिरिश्रीध जी उस गान का रसपान करके विमुग्ध हो जाते थे। उस समय की उनकी विचित्र दशा का वर्णन करना असम्भव है; उसका स्मरण आज भी मेरे शरीर को आनन्द से पुलिकत कर देता है।

हरिस्रोध जी को समाचार-पत्रो स्रोर समाचारो का भी वड़ा शौक है। काशी के 'त्राज' के वे वँधे हुए पाठक हैं। पाठक भी ऐसे वैसे नहीं, विज्ञापनों से लेकर अन्तिम पृष्ठ पर मुद्रित प्रेस की प्रिट लाइन तक को पढ़ डालने वाले । इस सम्बन्ध में उनकी उत्सुकता श्रीर रुचि देखकर अनुमान होता है कि 'आज' के पृष्ट उनकी तृप्ति करने में असमर्थ रहते हैं। इसकी यथार्थता का एक सवल प्रमाण यह है कि वे 'लीडर' श्रादि पत्रों के समाचारों के लिए भी उत्कंठित रहते हैं। 'श्राज' का पूर्ण पारायण करने के श्रनन्तर साधारणतया यही सोचा जायगा कि वे अन्य पत्रों को यत्र-तत्र पढ़कर तथा उनके समाचारों को जहाँ-तहाँ देखकर ही छोड़ देगे। किन्तु वात ऐसी नही है। उन्हें 'लीडर' के वे पृष्ठ स्मरण रहते हैं, जिनमें महत्त्वपूर्ण समाचार प्रकाशित रहा करते हैं, श्रीर उन पृष्ठों के सम्बन्ध में पूर्ण समाधान होने के अनन्तर ही वे यह स्वीकार करेंगे कि ज्ञातव्य समाचार कितने हैं। इस विषय में उनकी सवर्कता इतनी वढ़ी हुई है कि एक व्यक्ति से सम्पूर्ण समाचारों का पता पा जाने पर भी वे दूसरे से प्रायः अजान वनकर उन्हे पूछते हैं। यदि उसने ऋपने उत्तर देने मे सावधानी से काम नहीं लिया तो सहज ही यह सिद्ध हो जाता है कि उसने ध्यान देकर समाचार-पत्र को नही

पढ़ा। एक बार 'लीडर' के समाचारों को पढ़कर मैंने उसे श्रलग रख दिया। मेरी श्रनुपिश्वित में हरिश्रीध जी ने उसे किसी से पढ़वाकर सुन लिया। इस प्रकार 'लीडर' के सम्पूर्ण समाचारों से श्रमिज्ञ होकर भी उन्होंने मुक्तसे भी पूछा—लीडर में कोई विशेष समाचार है ? संयोग से उस दिन के 'लीडर' में प्रकाशित समाचार मेरी दृष्टि में महत्त्व-शून्य थे। मैने उत्तर दिया—श्राज तो कोई खास बात नहीं है। तुरन्त ही हरिश्रीध जी ने एक समाचार की चर्चा करके कहा—जान पड़ता है, श्रापने पत्र को श्रच्छी तरह नहीं पढ़ा! उनके इस कथन का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था।

चिट्ठियों का उत्तर देने में भी हरिद्यों के बड़ी सावधानी से काम लेते हैं। विशेषरूप से उन चिट्ठियों के विषय में जो ऋँगरेज़ी में लिखी होती है, वे कभी कभी आवश्यकता से अधिक सतर्क दिखायी पड़ते हैं। ऐसी चिट्ठियों को वे प्रायः ऋँगरेज़ी के जानकार व्यक्तियों से पढ़वाते हैं और जब तक कई सज्जनों से पढ़वाकर उनके कथन की अभिन्नता से सन्तुष्ट नहीं हो जाते तब तक उन्हें विश्राम नहीं मिलता। इस प्रकार चिट्ठयों का उत्तर जाने में कभी कभी विलम्ब भी हो जाता है।

हरिश्रोध जी बड़े ही परिश्रमशील है। उनका परिश्रम देखनेवालों में से अनेक व्यक्तियों को मैने बड़ी ही नीरसता का अनुभव करते देखा है। वे यह बहीं समम सकते कि यन्त्र की भाँित कार्य्य में रत रहने वाले व्यक्ति में सह़दयता की दुर्लभ विभूति का निवास भी हो सकता है। हरिश्रीध जी के एक सम्बन्धी मुमसे कहने लगे कि जो किव-सम्राट् कहा जाता है, उसे प्रकृति-सौन्दर्य के प्रति इतना उदासीन देखकर आश्चर्य होता है। निस्सन्देह हरिश्रीध जी की कार्य्य मग्नता देख कर इस प्रकार का भ्रम किसी के भी हृदय में उत्पन्न हो सकता है। किन्तु वास्तविक बात यह है कि हरिश्रीध जी के काव्य मे प्रकृति-सौन्दर्यमूलक रचनाश्रों का अंश मानव-सौन्दर्य-मूलक रचनाश्रों को अंश से न कम है और न हीनतर श्रेणी का है। जो हो, हरिश्रीध जी की श्रमशीलता हम युवको के सम्मुख भी आदर्श है।

हिरिश्रोध जी का हृदय ब्राह्मणों की दुर्दशा देखकर अत्यन्त व्यथित होता है। यदि वे ब्राह्मणों के प्रति अपनी ममता थोड़ी बहुत कम कर सकते तो सहज ही वे इस सम्बन्ध की अपनी अधिकांश पीड़ा से छुटकारा पा जाते। परन्तु कठिनाई यह है कि ब्राह्मणों की स्थिति को आलोचक की दृष्टि से वे नहीं देख सकते। जैसे माँ बच्चे में कोई अवगुण नहीं देख सकती वैसे ही हरिश्रोध जी का किन्हदय ब्राह्मणों के अवगुणों की ओर दृष्टिपात नहीं करना चाहता। जैसे ब्राह्मणों के प्रति वैसे ही हिन्दू जाति के प्रति भी हरिश्रोध जी की ममता का पार नहीं है। इस ममता ने उनकी सेवा करने के स्थान में अनेक बार उन्हें संकटों ही में डाला है; प्रायः उनके स्वभाव की इस विशेषता से लोगों ने अनुचित लाभ भी उठाने को चेष्टा की है।

हरिश्रीध जी सनातनधर्मावलम्बी होने पर भी बढ़े उदार ब्राह्मण हैं। वे स्वयं लिखते है, "यतोभ्युद्य निःश्रेयस् सिद्धिःस धर्मः—इस कथन के अनुसार में धर्म की व्यवस्था करना चाहता हूँ। इसीलिए, विलायत यात्रा, पितत को पुनर्प्रहण, और हिन्दू धर्म के विस्तार का पच्च पाती हूँ, बालिका विधवा के बिवाह को भी बुरा नहीं सममता। किसी मत से द्वेष करना चाहे वह किश्चियानिटी और इस्लाम ही क्यो न हो मुमे प्रिय नहीं, वरन् समस्त मतो में साम्यस्थापन मेरा निश्चित सिद्धान्त है। यदि इञ्जील, कुरत्यान, किम्बा किसी साधारण पुस्तक में कोई सत् शिचा है तो मैं सादर उसको प्रहण करने के लिए अप्रसर होना चाहता हूँ। परन्तु उनकी श्रुटियों को लेकर कलह किम्बा कोलाहल मचाना अच्छा नहीं सममता। वर्णाश्रम धर्म का समर्थक होने पर भी नीचवर्ण के हिन्दुओं के साथ सद्व्यवहार करना और उनके उन्नत होने के लिए प्रयत्न करना अपना ही नहीं, समस्त हिन्दू जाति का कर्तव्य समभता हूँ।"

हरिश्रीध जी साधारणतया श्रपने सुधारों के श्रीचित्य पर विश्वास करते हुए भी उन्हे व्यवहारिक रूप में परिणत करने से घबराते हैं। श्रगले श्रध्याय में मैं इसके सम्बन्ध में विशेष विस्तार से लिखूंगा।

किन्तु यहाँ पाठकों के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो वास्तव मे उनकी व्यवहारिक उदारता श्रीर सहृदयता का ज्वलन्त परिचायक है। एक बार वे घोड़े पर चढ़े हुए सरकारी कार्य्य से कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत ही प्यासा अछूत मिला जो एक ब्राह्मण से पानी पिला देने की प्रार्थना कर रहा था। ब्राह्मण देवता अपनी पवित्रता के अभिमान में डूबे हुए थे और बड़े जोरों से उसे इस धृष्टता के लिए मिड़क रहे थे। हरिश्रीध जी ने उनसे कहा कि पंडित जी, जीवमात्र के प्रति दया करनी चाहिए, फिर यह तो मनुष्य है। पंडित जी ने कहा, मैं क्यों पिलाऊँ ? मेरा लोटा सत्यानाश हो जायगा श्रौर मुमे उसको फेंक देना पड़ेगा। अगर आप उसका दाम देने को तैयार हों तो मैं पिला दूँ। हरिश्रौध जी ने पूछा कि इस लोटे का दाम क्या है ? पंडित जी ने उत्तर दिया, एक रूपया। हरिस्रोध जी ने तुरंत ही जेब से एक रुपया निकाल कर उनकी खोर फेंक दिया । इसके बाद पंडित जी ने पानी पिलाया। लेकिन उन्होंने लोटा फेंका नहीं, कहा, मैं इसे मॉज कर शुद्ध कर ॡॅगा ! इस व्यवहार पर मन ही मन दुःख का अनुभव कर हरिश्रीध जी ने घोड़ा श्रागे बढ़ा दिया।

हरिश्रोध जी सन्ध्या, गायत्री-जप, श्रथवा श्रन्य किसी प्रकार की पूजा में समय नहीं लगाते। परन्तु उन्हे श्रपने धर्म श्रोर धार्मिक श्रंथों के प्रति बहुत श्रधिक श्रद्धा है। वे वेदों के सम्बन्ध में लिखते हैं:-

विचारों भरे वेद ये हैं हमारे।

सराहे सभी भाव के है सहारे।
बड़े दिन्य हैं, है बड़े पूत न्यारे।

मनों स्वर्ग से वे गये हैं उतारे।
उन्हीं से बही सब जगह ज्ञान-धारा।
उन्हीं ने धरा धर्म को है पसारा।
उन्हीं ने भली नीति की नींव डाली।
खुली राह भलमंसियों की निकाली।

उन्ही ने नई पौध नर की सँभाली। उन्हीं ने बनाया उसे बूझ वाली। उन्हीं ने उसे पाठ ऐसा पढ़ाया। कि है आज जिससे जगत जगमगाया। उन्हीं ने जगत-सभ्यता-जड़ जमायी। उन्हीं ने भली चाल सबको सिखायी। उन्हीं ने जुगुत यह अठूती बनायी। कि आई समझ से भलाई बुरायी। बड़े काम की औ बड़ी ही अनुठी। उन्हीं से मिली सिद्धियों की अंग्रही। विमल जोत वह वेद से फूट पायी। कि जो सब जगत के बहुत काम आयी। उसी में गर्यां बत्तियां वे जलायी। जिन्होंने डॅजेली उरों में उगायी। समय ओट में जब सभी मत रके थे। तभी मान का पान वे पा चुके थे।

श्रछूतों के सम्बन्ध में उनके विचार निम्नलिखित पंक्तियों में प्रकट हुए हैं:-

सामाजिक कतिपय कुत्सित नियम।
अति संकुचित छूत छात के विचार।
हर छे रहे हैं आज हमारा सर्वस्व।
गले का भी आज छीन छे रहे हैं हार।
जिन्हें हम छूते नहीं समझ अछूत।
जो है माने गये सदा परम पतित।
पास उनके है होता क्या नहीं हृदय।
वेदनाओं से वे होते क्या नहीं च्यथित।
उनका कछेजा क्या है पाहन गठित।
मांस ही के द्वारा क्या है वह नहीं बना।
छांछित ताड़ित तथा हो हो निपीड़ित।
उनके नयन से है क्या न आँसू छना।

कब तक रहें दुःख सिंधु में पतित। कब तक करें पग धृष्टि वे बहन। कब तक सहें वह साँसतें सकल। कर न सकेगा जिसे पाहन सहन। हमारे ही अविवेक का है यह फल। हमारी कुमति का है यह परिणाम। हमें छोड़ नित होती जाती है अलग। परम सहनशील संतति ललाम। किन्तु आज भी न हुआ हृदय द्रवित। आज भी न हुआ हमे हिताहित ज्ञान। भयावह संकुचित भाव। छोड़ कर हम नहीं बना सके हृदय महान। × X × X

छूत क्या है अछूत लोगों में,

क्यों न उनका अछूतपन लिखए।
हाथ रिखए अनाथ के सिर पर,

कान पर हाथ आप मत रिखए।
बाहरी जाति पाँत के पचड़े,

भीतरी छूतछात की साधें।
हैं हमे बाँध बेतरह देतीं,

तव सके छूट क्यों छिछोरापन,
सूझ जब छाँह छू नहीं पाती।
क्यो मिटें छूतछात के झगड़े,
जब छिछे दिछ छिछी नहीं छाती।
आदमी हैं, आदमीयत है भछी,
बात यह कोई कहे इतरा नही।
छेद छाती में अछूतों के हुए,

क्यों उन्हें जाति के गले बाँधे।

जो अञ्चता जी गया छितरा नहीं। 🕚

तव न छुटकारा दुखां से पा सके,

हम छोटाई छूत से छूटे न जव।

एक सा सव छूटना होता नही,

छूटने से पेट छूटा पेट कव।

इतनी लताड़ देने के वाद हरिश्रोध जी को शायद यह विश्वास नहीं हो सका कि उच वर्ण वाले सहज ही छूतछात का वंधन तोड़ देगे। इसी कारण उन्होंने श्रछूतों की पवित्रता सिद्ध करने की चेष्टा की है। वे कहते हैं:—

वया उसीसे कड़ी न गंगा हैं।

वल उसीके न क्या पुजे बावन।
हैं अपावन अछूत सब कैसे।
है भला कौन पाँव सा पावन।
लेकिन तुलसीदास जी के निम्न लिखित कथन की सचाई

ऊँच निवास नीच करत्ती । देखि न सकहि पराइ विभूती।

इस लोक में भी दृष्टिगोचर होती देख कर हरिश्रौध जी ने उच वर्णवालों को डराया भी है। कहते हैं:—

वे अछूता हमें न छोड़ेंगे।
छूत से हैं जिन्हें नहीं छूते।
हैं दवे पाँव के तले तो क्या।
क्या हमें काटते नहीं जते।

हरिश्रीय जी हिन्दू धर्म श्रीर धार्मिक ग्रंथों के प्रति श्रिधक श्रद्धा तो रखते है, परन्तु इस सम्बन्ध में उनकी नीति व्यापक धार्मिक सहि- छ्युता की विरोधिनी नहीं होती; वे ममता या मोहवश किसी पर अन्याय नहीं करते। उदाहरण के लिए, वेदों की प्राचीनता श्रीर महत्ता तो निर्विवाद है। उनमे श्राय्यों के जिस महान् जीवन का चित्र श्रंकित है उसकी भलक श्राज भी मानव जाति के लिए एक सन्देश है। हिरश्रीय जी ठीक कहते हैं:—

X

X

हमारे बड़े ये बड़ी सूझ वाले।

हुए हैं सभी बात ही में निराले।
उन्होंने सभी ढंग सुन्दर निकालें।

जगत में बिछे ज्ञान के बीज डाले।
उन्हीं का अछूता बचन लोक-न्यारा।
गया वेद के नाम से हैं पुकारा।
चला कौन कब वेट से कर किनारा।
उसीसे मिला खोजियों को सहारा।
किसी को बनाया किसी को सुधारा।
उसीने किसी को दिया रंग न्यारा।
उसी से गयी आँख में जोत आयी।
बहुत से उरो की हुई दूर काई।

चमकती हुई धूप किरणें सुनहली।

उगा चाँद औ चाँदनी यह रुपहली।

हवा मन्द बहती धरा ठीक सँभली।

सभी पौध जिनसे पली और बहली।

सकल लोक की जिस तरह है कहाती।

सभी की उसी भाँ ति हैं वेद थाती।

सभी देश पर औ सभी जातियों पर।

X

X

सदा जल बहुत ही अनुठा बरस कर।

निराले अछूते भले भाव मे भर।

बनाते उन्हें जिस तरह मेघ है तर।

उसी भॉति ये वेद प्यारों भरे है।

सकल लोक हित के लिए अवतरे हैं। बढ़े काम की बात वे हैं बताते। बहुत ही भली सीख वे है सिखाते। सभी जाति से प्यार वे हैं जताते। सभी देश से नेह वे है निभाते। कही पर मचल वह कभी है न अड़ती।

भली आँख उनकी सभी ठौर पड़ती।

सचाई फरेरा उन्हीं का उड़ाया।

नहीं किस जगह पर फहरता दिखाया।

विगुल नेकियों का उन्हीं का बजाया।

नहीं गूँजता किस दिशा में सुनाया।

कली लोकहित की उन्हीं की खिलायी।

सुवासित न कर कौन सा देश पायी।

धर्म्म का सच्चा स्वरूप क्या है और वेदों ने उसे व्यक्त करने में कितनी सफलता पायी है यह निम्नलिखित पंक्तियों में देखिए:—

जथे धर्म के धर्म के ही जथों पर।

करे वार जो करिनयों को बिसर कर।

कसर से भरे हों रखें हित न जौ भर।

कलह आग में डालते ही रहें खर।

जगत के हितों का लहू यों बहावें। बिगड़ धूल में सब भलाई मिलावें। उन्हें फिर जथे धर्म के कह जताना। उमडते धुएँ को घटा है बताना।

यही सोच है वेद ने यह बखाना। बुरा सोचना धर्म का है न बाना। नहीं धर्म पर धर्म चोटें चलाते। मिले कीच में भी कमल हैं खिलाते।

वने पंथ मत धर्म ही के सहारे।
कहीं हों कभी हो सके वे न न्यारे।
चमकते मिले जो कि गंगा किनारे।
खिले नील पर भी वही ज्ञान-तारे।

दमकते वही टाइवर पर दिखाये।

मिसिसिपी किनारे वही जगमगाये।
धरा पर वहुत पंथ मत है दिखाते।
विचारादि भी अनगिनत है दिखाते।

विविध रीति में लोग रत हैं दिखाते।
बहुत भॉ ति के नेम वत हैं दिखाते।
नदी सब भले ही रखें ढंग न्यारा।
मगर है सबो में रमी नीर-धारा।
सचाई भरी वात यह बूझ वाली।
ढली प्रेम में रंगतों में निराली।
गई वेद की गोंद में है सँभाली।
उसीने उसे दी भली नीति-ताली।
बहुत देश जिससे कि फल फूल पाये।
नियम धर्म के वेद ने वे बताये।

हरिश्रोध हिन्दू जाति के बड़े भक्त हैं। उस पर उनकी ममता का पार नहीं है। उसके अन्धकारमय भविष्य की करपना करके कभी कभी वे बड़े सरांक हो जाते हैं। कभी कभी उनमें आशा की ज्योति का संचार भी होता है। अपनी कविता द्वारा उन्होंने हिन्दुओं में उत्साह की वृद्धि करने का बड़ा प्रयत्न किया है। वर्त्तमान हिन्दी कवियों में हिन्दू जाति को जगाने के लिए किसीने भी इतनी मार्मिक और चोट करने वाली रचनायें नहीं की हैं। वे वेदना भरे शब्दों में कहते हैं:—

राह पर उसको लगाना चाहिए।

जाति सोती है जगाना चाहिए।

हम रहेंगे यों बिगहते कब तलक।

बात बिगड़ी अब बनाना चाहिए।

खा चुके हैं आज तक मुँह की न कम।

सब दिनों मुँह की न खाना चाहिए।

हो गयी मुहत झगड़ते ही हुए।

यों न झगड़ों को बढ़ाना चाहिए।

अनबनों के चंगुलों से छूट कर।

फूट को ठोकर जमाना चाहिए।

पत उतरते ही बहुत दिन हो गये।

बच गयी पत को बचाना चाहिए।

चाल वेढंगी न चलते ही रहे। ढंग से चलना चलाना चाहिए॥

हरिख्रोध जी ने हिन्दू जाति को सीधे-टेढ़े सभी तरह जगाना चाहा है। उन्होंन उसमे कार्य्यकारिणी शक्ति उत्पन्न करने के लिए अत्यन्त कठोर होकर भी उस पर व्यंगो की वृष्टि की है। उनकी कुछ ऐसी पंक्तियाँ देखिए:-

> पोर पोर में है भरी तोर मोर की ही बान, मुँह चोर बने आन बान छोड़ बैठी है। कैसे भला बार बार मुँह की न खाते रहे, सारी गरदानगी ही मुँह मोड़ बैठी है।

> हरिऔध कोई कस कमर सताता क्यों न, कायरता होड़ कर नाता जोड़ बैठी है। छूट चलती है ऑख दोनों ही गयी है फूट,

हिन्दुओं मे फूट आज पाँव तोड़ वैठी है।

काठ हो गये हैं काठ होने के कुपाठ पड़, दिलवाले होते कड़ा दिल का दिवाला है।

वस होते रहे वे विसात वेवसी से बने, कस होते अकसो का बढ़ता कलाला है।

हरिऔध चल होते अचल वने ही रहे,

वार वार वैरियों का होता बोल बाला है। पाला कैसे मारें पाले पड़े हैं कचाइयों के,

हिन्दुओं के लोहू पर पड़ गया पाला है।

दाव मानते हैं यह भाव वार बार दव,

दाँत तले दूव दाव दाव के दिखावेगे। ऑख देखने की है न उनमें तनिक ताब,

वात वह आँख मूँद मूँद के वतावेंगे।

हरिओध हिन्दुओं में हिम्मत रही ही नहीं, हार को सदा ही हार गले का बनावेंगे। चोटी काट काट वे सचाई का सवृत देगे,

यूनिटी को पॉव चाट चाट के वचावेगे।

श्रंतिम किवत्त में श्रंतिम चरण श्रत्यन्त मास्मिक है। हिरश्रोध जी को भारतवर्ष के श्रन्य प्रवल समुदायों के सामने हिन्दुश्रों का बराबर दबते जाना पसंद नहीं। निस्सन्देह हिन्दुश्रों पर यह श्राक्रमण प्रशंसन्तिय सहदयता श्रोर जाति ममता ही की उपज है। परन्तु जब तक पराजित श्रोर पददिलत जाति श्रन्य साधनों के श्रभाव में श्रथवा उनके उपयोग-सम्बन्धी श्रज्ञान के कारण श्राध्यात्मिक श्रादशों पर श्रवलिवत श्रस्त हाथ में लेने को विवश होती है तब तक श्रोरों के लिए उसके द्वारा की हुई रियायतों के प्रति श्रिधक सहानुभूतिपूर्ण मनोष्टित रखनी चाहिए। हरिश्रोध जी इस सम्पूर्ण परिरिथित को श्रन्य दृष्टि-कोण से देखते हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा श्रगले श्रध्याय में की जायगी। संचेप में यहाँ इतना ही कहना यथेष्ट है कि उनकी जाति-हितैषणा उक्त पदों में छलकती मिलतीं है।

में ऊपर कह आया हूं कि हरिओध जी पूजा-पाठ आदि की ओर रिच नहीं रखते। बहुत दिनों की बात है, एक बार मैंने हरिओध जी से पत्र-द्वारा पूछा था कि क्या आप पेंशन लेने के बाद अपने समय का अधिकांश भाग भगवद्भजन में व्यतीत करेंगे? उस समय मुमें हरि-ओध जी के बिचारों से अधिक अभिज्ञता नहीं थी; इस भृष्टता का यही कारण था। हरिओध जी के उत्तर का सारांश यह था कि वे जाति और समाज की सेवा को ही भगवद्भजन मानते हैं और मात्र-भाषा की सेवा को भी उसी विस्तृत सेवा-चेत्र के अन्तर्गत सममते हैं। निस्सन्देह उन्होंने अपना अधिकांश साहित्य-निर्माण-कार्य इसी लक्ष्य को सामने रख कर किया है।

हरिश्रीध जी वास्तव में उन लोगों से मत-भेद नहीं रखते जो ईश्वर के दयालु रूप की कल्पना करते हैं, वरन उन लोगों से अवश्य उनमें विरोध-वृत्ति पायी जाती है जो पुरुषार्थ का त्याग कर अपना आलस्यमय जीवन व्यतीत करते हैं और निष्क्रिय होकर यह कहते रहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वह होगा, तथा इस प्रकार ईश्वरावलग्बन का होग करते रहते हैं। ऐसे ही लोगों की दृष्टि उचित कर्तव्य की

त्रोर श्राकर्षित करने के लिए हरिश्रोध जी कहते रहते हैं कि यह सब भ्रम है; कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करने से मनुष्य को जीवन में सफलता मिलती है; यदि उनका पालन होगा तो कठिनाइयां न श्रावेंगी; यदि न होगा तो कष्टों का ताँता वँध जायगा; कितनी भी प्रार्थना करो ईश्वर टस से मस नहीं होगा । यद्यपि हिन्दुश्रों के बहु देव-वाद के श्रनुसरण में उन्होंने निम्नलिखित पद्य लिखे हैं:—

सारी वाधाएँ हरें राधा नयनानन्द ।

गृन्दारक वन्दित चरण श्री वृन्दावन चन्द ।

सकल मंज मंगल सदन कदन अमंगल मूल ।

एक रदन करिवर वदन सदा रहें अनुकूल ।

आराधन करते करें बाधाएँ सब दूर ।

दयासिंधु सिंधुर वदन आरंजित सिंदूर ।

कुशकुन दुरें उल्लेक सम तज मंगलमय देश ।

सकल अमंगल तम दलें द्विज कुल कमल दिनेश ।

तथापि अधिकांश में उनकी प्रवृत्ति एकेश्वरवाद की ओर ही है और उनकी ईश्वर-कल्पना में भावकता का नहीं, वैज्ञानिकता का समावेश है। इसके सम्बन्ध में आगे कुछ विवेचना की जायगी। सम्भवतः इसी वैज्ञानिक कल्पना के कारण हरिओध जी का जीवन संतोषमय है, परन्तु चित्त की कोमलता तथा अधिक स्नेहशीलता के कारण वे किसी प्रिय जन के कष्ट में पड़ने, वीमार आदि होने पर बहुत घवराते हैं। मानव देहावसान के प्रति भी हरिओधजी की भावना अत्यन्त व्याकुलतामयी है। हाल ही में अनेक साहित्य-सेवियों के कमशः दिवंगत हो जाने से उन्हें बहुत दुःख हुआ है। विशेष कर रत्नाकर जी के स्वार्गवास से तो वे बहुत व्यथित हुए। जिस दिन उनके निधन का समाचार मिला उस दिन तथा उसके दूसरे दिन के अधिक भाग में वे संलग्नतापूर्वक अपना कार्य्य नहीं कर सके। वोले—"देखिए कल तक उनके लिए संसार सब कुछ था और आज कुछ नहीं रहा।" निस्सन्देह रत्नाकर जी की प्रतिभा और प्रकृति-सारल्य का हरिऔध जी पर प्रभाव था,

जैसा कि अन्य साहित्य-सेवियों पर भी है। ऐसी दशा में अचानक उनका शरीरपात किसे व्यथित नहीं करेगा ? किन्तु भावुकतापूर्वक ईश्वर-समर्पित चित्त को उतनी अस्थिरता का अनुभव प्रायः नहीं होता जितनी मैने उनमें उस समय देखी थी।

हरिश्रोध जी जाति, समाज, लोक की सेवा पर बहुत श्रधिक जोर देते हैं। वे कहते हैं:—

जो मिठाई में सुधा से है अधिक। खा सके वह रस भरा मेवा नहीं। तो भला जग में जिये तो क्या जिए। की गयी जो जाति की सेवा नहीं। हो न जिसमें जाति-हित का रंग कुछ। बात वह जी में ठनी तो क्या ठनी। हो सकी जब देश की सेवा नहीं। तब भला हमसे बनी तो क्या वनी। बेकसों की बेकसी को देख कर। जब नहीं अपने सुखों को खो सके। तब चले क्या लोग सेवा के लिए । जब न सेवा पर निछावर हो सके। तो न पाया दूसरों का दुख समझ । दीन दुखियो का सके जो दुख न हर। भाव सेवा का बसा जी में कहाँ। बेबसों का जो बसा पाया न घर। कलेजे को कलेजा क्यों कहें। हो नहीं जिसमें कि हित धारें बहीं। भाव सेवा का सके तब जान क्या । कर सके जब लोक की सेवा नहीं।

जिस हृद्य में मानव-सेवा के प्रति इतनी अधिक प्रवृत्ति है वह देश के प्रति उदासीन किस भॉति रह सकेगा ? अनेक कारणों से हरिश्रीध जी महात्मा गांधी के कुछ सिद्धान्तों से सहमत नहीं हैं। उनका सत्याग्रह श्रोर श्रसहयोग उनकी समभ में नहीं श्राता, वे उन्हें शासन-सम्बन्धी श्रधिकारों को हस्तान्तरित कराने का साधन नहीं स्वीकार कर सकते। उनका विश्वास है कि संसार में भौतिक शक्ति से सम्पन्न व्यक्ति या राष्ट्र ही कुछ कर सकता है। यद्यि उनका यह मत हिन्दू-समाज के भविष्य के सम्बन्ध में श्रत्यन्त निराशाजनक है, क्योंकि इस समय हिन्दुश्रों को यदि किसी वस्तु का नितान्त श्रभाव है तो वह भौतिक शक्ति ही है। जो हो, महात्मा गांधी से मत-भेद रखते हुए भी देश-प्रेमी होना तो सम्भव है ही, श्रीर निस्सन्देह हरिश्रीध जी के हद्य में देश की वेदना के कारण गहरी व्याकुलता की छाप है। वे भगवान से कहते हैं:—

> क्यो दिखाने में अगुठा दीन को आपकी रुचि आज दिन यो है तुली। तरसते एक मृठी अन्न को आपकी मृठी नहीं अब भी खुली। दे न हलवे छीन तो करवे न ले नाथ कव तक देखते जलवे रहे। कव तलक बलवे रहेंगे देश में कव तलक हम चाटते तलवे रहें। खोलिए पलकें दया कर देखिए मूँछ के भी वाल अब है विन रहे। दिन फिरेंगे या फिरेंगे ही नहीं अब दिन हैं उँगलियों पर गिन रहे। नहीं है निवाह हो पाता नेह करिए निहारिए हमका। उबर अब नहीं सकेंगे हम क्या हाथ देकर उवारिए हमको। मेरे पास इधर उधर आगे है दुखं। का पड़ा हुआ डेरा।

है गयी अब बुरी पकड़ पकड़ी

आप आ हाथलें पकड़ मेरा।

फिर रही है बुरी बला पीछे

खोलता दुख-विहंग है फिर पर।

बेतरह फेर में पड़े हम हैं

फेरते हाथ क्यों नहीं सिर पर।

बह रहे हैं बिपत लहर में हम

अब दया का दिखा किनारा दें।

क्या कहूं और हूँ बहुत हार।

प्रभु हमें हाथ का सहारा दें।

राष्ट्रीयता-प्रधान इस युग में यदि राष्ट्रीयता के प्रति हरिश्रीध जी के भावों का परिचय में पाठकों को न कराऊँ तो इस प्रन्थ में यह एक बहुत बड़ा श्रभाव हो जायगा। जिस किव ने 'प्रिय-प्रवास' की रचना की है उसकी सहानुभूति पीड़ित भारत के प्रति न हो, इस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि परिवार, जाति, देश श्रीर मानव मात्र की वेदनाश्रों के लिए उनके हृदय में सहानुभूति है। सहानुभूति ही नहीं, इनके हित की वेदी पर प्रायः उनका जीवन ही समर्पित है। किन्तु वे श्रपनी शक्तियों की सीमा को समभाते हैं, श्रीर उससे श्रधिक नहीं कर सकते जितना कर रहे हैं। ऐसी दशा में क्या व्यर्थ ही चट्टान से टक्कर लेकर वेश्रपना सिर फोड़ लें श्रीर उस श्रमूल्य निधि को भी गँवा दें जिसे ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया है श्रीर जिसका सम्पूर्ण उपयोग श्रपने देशबन्धुश्रों को प्रदान करने के लिए वे श्रधीर हैं १ हरिश्रीध की कवि-प्रतिभा ईश्वर-प्रदत्त ऐसी ही निधि है।

हमें प्रत्येक व्यक्ति की शक्तियों का उत्क्रष्टतम उपयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय आन्दोलन से तटस्थ होकर यदि हरिख्रीध जी विलासिता और आलस्य में डूबे रहते तो निस्सन्देह यह कलंक की बात होती, किन्तु सचबात तो यह है कि इस साहित्य-योगी की व्यक्तिगत श्रावश्यकताऍ प्राय: नहीं के वरावर हैं श्रोर उनका जीवन श्रधिकांश में ऋषियों का सा है।

इस सम्बन्ध मे एक निवेदन श्रौर है। वर्त्तमान राष्ट्रीय श्रान्दोलन की कार्य्य-प्रणाली के नैतिक, तथा व्यवहारिक श्रौचित्य के प्रति पूर्ण श्रद्धा श्रौर विश्वास रखनेवाले श्रनेक सज्जन उसे सहयोग प्रदान करने की चमता रखते हुए भी ऐसा नहीं कर सके हैं। किव की हैसियत से, श्रौर हिन्दू-समाज के लाभों की समष्टि को दृष्टिगत रखते हुए, यदि हिरश्रौध जी श्रवकाश श्रौर शान्तिपूर्ण वातावरण पाने के श्रधकारी हैं तो स्वभाव से ही जीवन के प्रति विभिन्न दृष्टि-कोण रखने के कारण वर्त्तमान राजनीति से उनका सहमत न होना भी चनतव्य समभा जाना चाहिए—वह दृष्टि-कोण जिसने हिन्दी-साहित्य-सेवियों के समाज में उन्हें एक विशिष्ट व्यक्तित्व श्रौर स्थान प्रदान किया है, श्रौर जिसकी विस्तृत व्याख्या श्रागे के पृष्टों में की जायगी।

## हरिश्रोध के व्यक्तिख पर बाह्य प्रभाव।

जैसे किसी कवि की जीवनी लिखने में उसकी रचनाच्यों से सहायता लेना अनिवार्घ्य है वैसे ही किसी कवि के अध्ययन के लिए व्यक्तित्व की विशेषतात्रों को हृद्यंगम करना भी त्रावश्यक है। हिन्दी के कुछ उत्साही लेखकों ने इस उपयोगी तत्त्व की ऋोर उचित से ऋधिक प्रवृत्ति दिखा कर, व्यक्तित्व-सम्बन्धी अत्यन्त स्थूल वातों पर अनावश्यक जोर देकर, इस अध्ययन-प्रणाली के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न होने का श्रवसर दे दिया है, श्रौर कुछ समालोचकों की दृष्टि में वह सिर से पैर तक दोषमयी ही दिखायी पड़ने लगी है। किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। किव मौलिक प्रतिभा और सौन्दर्य्य-सृष्टि करने की शक्ति लेकर संसार में अवतीर्ण होता है, श्रीर प्रवल व्यक्तित्व की सहायता से साहित्य में नवीन-युग-निर्माण करने में सफल होता है। किन्तु जिस काल-विशेष में वह जन्म लेता है वह उसके काव्य की रूप-रेखा और वाह्य ढाँचे को प्रभावित किये बिना नहीं रहता। जिस व्यापक, अपरिमित विभूति से कवि का व्यक्तित्व सार-गर्भित होता है, उसको अव्यापक, परिमित का संस्पर्श प्रदान कर सौन्दर्य-भावना के आश्रय से काव्य-जगत् में उसके प्रस्फुटित होने का अवसर उपस्थित करना काल ही का कामहै। अतएव कवि-कला के सम्यक् अध्ययन के लिए कवि की परिस्थिति की जानकारी उपेत्तर्गाय नहीं है। हरिश्रोध जी की कला का विकास भी इस व्यापक सिद्धान्त से प्रभावित है। इसलिए उनकी रचनात्रों का उल्लेख करने के पहले मैं उन विशेष प्रभावों की चर्चा करूँगा जिन्होंने उन रचनात्रों की उत्पत्ति की दिशा का निर्देश किया है।

उनके काव्य में विकास का एक बहुत सुन्दर क्रम मिलता है। उनकी भक्तिमूलक प्रारम्भिक रचनाओं में श्रीकृष्ण निराकार भगवान् के रूप में अंकित हुए थे, किन्तु कालान्तर में 'प्रिय-प्रवास' के भीतर हमें उनके प्रति किव का परिवर्त्तित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। उनकी आरम्भ

कालीन रचनाओं में राधा का जो स्वरूप यंकित हुआ है वह भी 'त्रिय-प्रवास' में भिन्न रूप में विकसित देख पड़ता है, श्रौर जिन भावनाश्रों ने पहले संगठित होकर सजल जलद का स्वरूप-निर्माण किया था वे मानो अपने ही वरसाये हुए जल में विहार करने के उद्देश्य से सरोवर के कुमुद-पुष्पों के रूप में अवतीर्ण हो गर्या। उनकी रचनाओं को देखने से ऐसा जान पड़ता है जैसे ईश्वर धीरे-धीरे मनुष्य की पीड़ा, हासविलास, श्रान्ति-विश्रान्ति तथा श्रामोद-प्रमोद का रसास्वादन करने के लिए स्वयं भूमि पर उतर आया हो। परिस्थित की प्रेरणा ने हरिश्रोध के जीवन में भीतर ही भीतर ऐसी गहरी क्रान्ति कर दी कि श्रीकृष्ण की निराकार-स्वरूप-पूजा से लेकर श्राधुनिक काल तक के हिन्दू समाज के हृदय को आन्दोलित करने वाले समस्त भाव शायद पारस्परिक वंधुत्त्व के प्रदर्शनार्थ ही हरिख्रीध के हृद्य में शरणागत हुए। कवीरदास ने निराकारवाद को अधिक व्यवहारिक और हृदय-प्राह्म वनाने का उद्योग किया था । सूरदास ने श्रीकृष्ण को परव्रह्म का अवतार मानते हुए भी मानवता से रहित नहीं वनाया था। परन्तु उन्होंने एक ब्रुटि शेप रहने दी थी; उन्होंने परब्रह्मता और मानवता का उस सौन्दुर्य-भावना के चेत्र मे सामश्वस्य नहीं किया था जो न्यक्ति की स्वतन्त्रता को समाज के सम्मुख सीमित कर देती है। सूरदास के इसी असंशोधित मानवता-भाव-समावेश ने उनके परवर्ती कवियों को राधा-ऋष्ण के सम्बन्ध मे वह स्वतन्त्रता प्रह्ण करने का अवसर प्रदान किया जिसने हिन्दी-साहित्य मे बहुत बड़ी कुरुचि को जन्म दिया है। राधा-कृष्ण-सम्बन्ध-विषयक इस कुरुचि के निवारण का श्रेय हिन्दी-साहित्य के इतिहास में हरिश्रौध ही को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने परब्रह्मता, मानवता, श्रौर सामाजिक मर्ग्योदा के भीतर प्रगट होने वाली सौन्दर्यभावना का पूर्ण सामश्वस्य उपस्थित कर के इस वुद्धिवाद-प्रधान शताच्दी की आत्मा को संतुष्ट करने का सफल प्रयत्न किया है। वाद को जव चिरन्तन मानव के व्यापक भावों को 'श्रिय-प्रवास' में छोड़-कर हरिश्रोध की प्रतिभा ने अपनी कीड़ा के लिए मानव-समाज का एक

अत्यन्त अविस्तृत चेत्र पसन्द किया तब वह उस प्रयत्न को बलवान बनाने वाली ही सिद्ध हुई जो मुस्लिम संस्कृति को हृद्यंगम करने के निमित्त हिन्दू-समाज द्वारा अनेक शताब्दियों से हो रहा है और जो अभी तक हिन्दी-साहित्य के भीतर क्रमशः असंख्य अरबी और फारसी शब्दों तथा अनेक छन्दों और शैलियों को प्रहण कर लेने के रूप मे प्रकट हुआ है। 'प्रिय-प्रवास' के भीतर ईश्वर के जिस स्वरूप का श्रंकन करने की चेष्टा हिर औध जी ने की है उसकी तुलना यदि ईश्वर-विषयक उनकी प्रारम्भक धारणाओं के साथ की जायगी जो पाठक चिकत हुए बिना नहीं रहेगे। यह विकास-क्रम, यह महान् अन्तर क्या कोई असम्बद्ध घटना है १ क्या वह निरंकुश किव-प्रतिभा का विष्टंखलित व्यापार है १ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस सृष्टि के भीतर कार्य्य और कारण का इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि हम कार्य्य के पहले कारण का स्वयं-सिद्ध अस्तित्त्व स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं।

जैसे मॉ के पेट में बच्चा अप्रकट रूप से पोषण पाता है वैसे ही मानव व्यक्तित्व देश और काल के वातावरण में परिपक्व होता है। यह वातावरण उन संस्कारों द्वारा निर्मित होता है जो (१) पूर्व्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होते हैं अथवा (२) छुदुम्बियों, सम्बन्धियों और मित्रों के सम्पर्क से, यद्वा (३) शिचा, किम्बा (४) जीविका से जन्म पाते हैं। इस व्यापक नियम को ध्यान में रख कर हमें देखना चाहिए कि जिन संस्कारों के वातावरण में हरि औध जी की जीवन-यात्रा हुई, वे उन्हें किस किस दिशा से मिले।

(१) हरिश्रोध जी त्रिप्रवर अगस्त गोत्र शुक्त यजुर्वेदीय सनाढ्य ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का त्याग, ब्राह्मणों का विद्या-व्यसन श्रोर ब्राह्मणों की सरलता हरिश्रोध की पैतृक विभूति है। उनके वंश में किस ढंग के समाजसेवी व्यक्ति होते श्राये हैं, कितनी उदारता श्रोर परोपकारशीलता उनकी धमनियों मे रक्त के समान प्रवाहित होती रही है, इसका एक उदाहरण यहाँ दिया जायगा; उनके एक पूर्वपुरुष पं० काशीनाथ उपाध्याय की श्रात्म-त्यागमयी प्रकृति से उस सहृद्यता-स्रोत के उद्गम-स्थल का पता

श्राप ही श्राप लग जायगा, जिसने कवि हरिश्रौध के विस्तृत हृदय-चेत्र मे त्र्याकर विशाल नद के स्वरूप-ग्रहण द्वारा पिपासा-पीड़ित जन-समाज को शीतलता त्र्योर त्र्यानन्द का वितरण करना प्रारम्भ कर दिया है। पण्डित काशीनाथ उपाध्याय का जीवन-काल सम्राट् जहाँगीर का शासन-काल था। किसी कारण-वश एक कायस्थ परिवार सम्राट् का कोपभाजन हो गया। क्रमश' इस परिवार के समस्त पुरुप तलवार की घाट उतार दिये गये। वस्तुतः सम्राट् के कर्म्भचारियो ने तभी सन्तोप किया जव उन्हे विश्वास हो गया कि उक्त कुटुम्व मे कोई भी जीवित नहीं रह गया । किन्तु वास्तव में पं० काशीनाथ ने दो स्वियों श्रीर उनके वचों को अपने गृह मे आश्रय दे दिया था। क्रमशः सम्राट् के अनुचरों को इस वात का सन्देह हुन्रा कि पं० काशीनाथ उपाध्याय के त्राश्रय में द्ण्डित परिवार की स्त्रियाँ त्र्रीर वचे जीवित है। इस सन्देह के परिणाम-स्वरूप सम्राट् की ऋोर से यह ऋाज्ञा हुई कि यदि पं० काशीनाथ स्त्रियों का वनाया भोजन वचों के साथ खा ले तो सन्देह का निवारण होजाय। पं० काशीनाथ ने स्त्रियों से भोजन तो नहीं वनवाया किन्तु उन्हे भोजन की तैयारी मे सहायता देने दिया । इस सूक्ष्म अन्तर को सन्देह करने वाले न समभ सके। भोजन तैयार हो चुकने पर उन्होंने वचों को वाल भग-वान समभ कर उनके साथ भोजन कर लिया। इस प्रकार उस समय तो सन्देह का शमन हो गया । किन्तु शीच ही उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि वातावरण अधिक समय तक शान्त नहीं रह सकेगा । इस कारण उन्होंने 'स्थान त्यागेन दुर्जनं' की नीति के अनुसार दिल्ली छोड़ देने का निश्चय किया । वे पहले संयुक्त प्रान्त के वदायूँ जिले मे श्रौर वाद को त्राजमगढ़ से त्राठ मील पर दिच्ण-पश्चिम त्रोर तमसा के तट पर स्थित निजामावाद नामक त्राम मे त्राकर वसे । इस त्राम मे पं० काशी-नाथ उपाध्याय द्वारा त्राश्रय-प्राप्त स्त्रियो के वंशज त्र्यनेक परिवारो मे विभक्त होकर निवास करते हैं श्रौर उपाध्याय-परिवार को वड़ी श्रद्धा-भक्ति की दृष्टि से देखते हैं। नीचे जो वंश-वृत्त दिया जाता है उससे पाठकों को हरिस्रोध जी के कुछ पूर्व्वजों का परिचय मिल जायगा:-

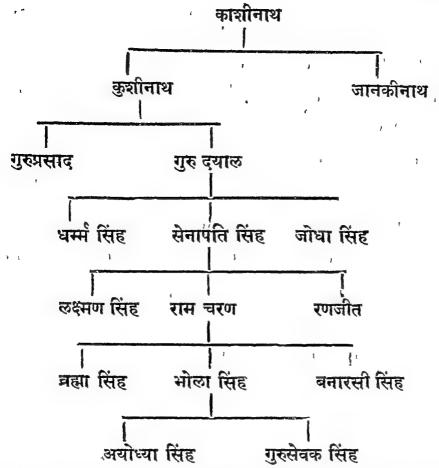

हरिश्रोध जी श्रोर उनके छोटे भाई पं० गुरुसेवक उपाध्याय पं० भोला सिंह उपाध्याय के लड़के हैं। हरिश्रोध जी का जन्म सम्वत् १९२२ में वैशाख कृष्ण तृतीया को निजामाबाद में हुआ था।

२ (क) हरिख्रौध जी पर उनके चाचा पं० ब्रह्मा सिंह का यथेष्ट प्रभाव पड़ा। पं० ब्रह्मा सिंह पुत्रहीन थे, अतएव उन्होंने अपना पितृ-हृद्य-सुलभ वत्सल अनुराग हरिख्रौध ख्रौर गुरुसेवक जी ही को प्रदान किया। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे; ज्योतिर्विद्या के अतिरिक्त अन्य अनेक शास्त्रों में भी उनकी गति थी। जैसे वे विद्वान थे वैसे ही धर्म्भनिष्ट भी। पाँच वर्ष की अवस्था के हो जाने पर उन्हीं के द्वारा शास्त्र-मर्थ्यादानुसार हरिख्रौध का विद्यारम्भ कराया गया। दो वर्ष तक तो पं० ब्रह्मा सिंह उनको घर पर ही छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ाते रहे। इसके वाद उन्होंने निजामाबाद के तहसीली मिडिल स्कूल में उन्हें भरती करा दिया। पं० ब्रह्मा सिंह उपाध्याय ही के आदर्श चरित्र का यह परिणाम है कि हरिख्रौध जी भी आदर्श चरित्रवान हुए और उनकी कवित्व-शक्ति का उपयोग

अधिकतर लोक्-कल्याग्यकारी चिरत्रों के अंकन अथवा गुग्गान में हो रहा है। पं० ब्रह्मा सिंह को श्रीमद्भागवत से वड़ा प्रेम था। वे प्रायः श्रीमद्भागवत के श्लोकों को पढ़ते पढ़ते प्रेम-विह्नल हो जाते और गढ्गद चित्त से उन श्लोकों का अर्थ हरिओध जी को सुनाया करते थे।

(ख) हरिश्रोध जी की माता का नाम श्रीमती रुक्मिणी देवी था। वे पढ़ोलिखी थीं। उनका प्रिय श्रंथ था 'सुख-सागर'। जब हरिश्रोध जी की श्रवस्था सात श्राठ वर्ष की थी, तब वे प्रायः उनसे सुख-सागर पढ़वाया करती थी। श्रीकृष्ण का त्रज से प्रयाण करने का प्रसंग उन्हें विशेष रुचिकर था। उसे पढ़ कर वे श्रविरत्त श्रश्रुधारा बहाया करती थीं। इस प्रकार पं० ब्रह्मा सिंह जी की भागवत चर्चा के प्रभाव के साथ श्रीमती रुक्मिणी देवी के कोमल चित्त की करण छिव का श्राकर्ण संयुक्त होकर हिरश्रोध के हृदय को श्रीकृष्ण की श्रोर उन्मुख करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय श्रीमती रुक्मिणी देवी को यह क्या माळूम रहा होगा कि उन दिन्य करणा-प्रसूत श्राँसुश्रो को मोतियों के समान बहुमूल्य समम कर उनका प्रिय वालक उन्हे श्रपने हृदय के किसी निगूढ़ स्थल मे एकत्र करेगा श्रोर किसी दिन उन्हीं के द्वारा सजल-नयन यशोदा श्रोर राधा का चित्र श्रंकित करके सहदय-संसार को चिकत, मुग्ध श्रोर विह्वल कर देगा।

(ग) हरिश्रोध जी की धर्मपत्नी श्रीमती श्रनन्तकुमारी देवी का उनके व्यक्तित्व के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका पता इसी से लग सकता है कि उनके देहान्त के वाद, श्रनेक लोगों के वहुत प्रयत्न करने पर भी, उन्होंने फिर विवाह करना श्रस्त्रीकार कर दिया। यह ध्यान देने योग्य वात है कि हरिश्रोध की श्रवस्था उस समय चालीस वर्ष की श्री श्रीर लगभग पैतालीस वर्ष की श्रवस्था में उन्होंने 'प्रिय-प्रवास' की रचना का श्रीगएश किया। वियोगी किव के लिए 'प्रिय-प्रवास' का विपय तो श्रवस्था में क्या यह श्रसम्भव है कि जिस समय हरिश्रोध ने 'प्रिय-प्रवास' की निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थी उस समय वे स्वर्गीया धर्मपत्नी की माधुर्य्यमयी स्मृतियो पर सांसारिक जीवनसंवर्ष का काला परदा पड़ते देख कर व्याकुल भी न होते रहे होगे:—

प्राणाधारे परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे।

निर्माता ने पृथक तुम से यों किया क्यों मुझे हैं।

प्यारी आशा मिलन जिससे नित्य है दूर होती।

कैसे ऐसे कठिन पथ का पान्थ मैं हो रहा हूँ।

जो दो प्यारे हृदय मिल के एक ही हो गये है।

क्यों धाता ने विलग उनके गात को यों किया है।

कैसे आके गुरु गिरि पड़े बीच में हैं उन्हीं के।

जो दो प्रेमी मिलित पय औ नीर से नित्यशः थे।

उत्कण्ठा के विवश नम को मूमि को पादपों को।

ताराओं को मनुज मुख को प्रायशः देखता हूँ।

प्यारी ऐसी न ध्विन मुझको है कही भी सुनाती।

जो चिन्ता से चिलत चित की शान्ति का हेतु होवे।

इन पंक्तियों के अतिरिक्त विरह मग्न कवि के हृद्य-सन्ताप ने .प्रिय-प्रवास की न जाने कितनी श्रन्य पंक्तियों को जो उन्हें श्रमर बनाएँगी, सजीवता श्रौर सरसता प्रदान की होगी। जिस समय श्रीमती श्रनन्त कुमारी देवी का देहावसान हुआ उस समय, और उसके पहले हरिस्रोध जी को दफ्तर जाने के लिए तैयार देख कर, उन्होंने जो कातर, व्याकुलतापूर्ण शब्द कहे थे, उनका वर्णन करते हुए एक दिन हरिस्रोध जी को मैंने सजल-विलोचन देखा और उनके आन्तरिक दाह का अनु-मान किया था। हरित्रौध जी की ब्रजभाषा की प्रायः सम्पूर्ण शृंगारिक रचनाएँ, जिन्होंने 'रस-कलस' के कलेवर को पुष्ट किया है, श्रीमती जी के देहान्त के पहले ही लिखी जा चुकी थीं। इन रचनात्रों से पाठक को हरित्रौध जी की रिसकता का परिचय मिलेगा त्रौर यह पता लगेगा कि वे शारीरिक लावण्य और कामना से आन्दोलित मानसिक वासना-लहरी के ज्तथान-पतन मे निहित सौन्दर्य के प्रति उदासीन नहीं हैं; सम्भवतः कोई भी कवि उदासीन नहीं हो सकता। ये सरस रचनाएँ जिस हृद्य से प्रसृत हुई हैं उसफे प्रणय का आधार-स्तम्भ ही टूट जाने पर निस्स-न्देह उसे मार्मिक पीड़ा हुई होगी। पाठक देखें, नीचे दी गयी पंक्तियों में इस ऋनुभूत पीड़ा ने तड़पा देने की कितनी शक्ति भर दी है:—

जूही तृहै विकचवदना शान्ति तृही मुझे दे।

तरी भीनी महॅक मुझको मोह छेती सदा थी।

क्यों है प्यारी न वह लगती आज सच्ची बता दे।

क्या तेरी है महॅक बदली या हुई और ही तू १।

जो होता है मुखित उसको वेदना दूसरो की।

क्या होती है विदित जब छों मुक्त भोगी न होवे।

तू फूली है हरित दल में बेठ के सोहती है।

क्या जानेगी छसुम बनते म्लान की वेदनाएँ।

 $\mathsf{x} \quad \mathsf{x} \quad \mathsf{x} \quad \mathsf{x}$ 

जुही बोली न कुछ जतला प्यार बोली चमेली।

मैंने देखा युगल हग से रंग भो पाटलों का।

तू बोलेगा सदय बन के ईहरी है न आशा।

पूरा कोरा निरुरपन की मूर्ति ऐ पुष्प बेला।

जो प्रेमांगी परम बनके औ तदाकार होके।

पीड़ा मेरे हृदय-तल की पाटलों ने न जानी।

तो तू हो के धवल तन औ कुन्त आकार अंगी।

क्यो बोलेगा व्यथित चित की क्यो व्यथा जान लेगा।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

चम्पा तू है विकसित मुखी रूप औ रंगवाली।

पायी जाती सुरिभ तुझ में एक सत्युप्प सी है।
तो भी तेरे निकट न कभी भूल है मृद्ग आता।

क्या है ऐसी कसर तुझ में न्यूनता कौन सी है?।

क्या पीड़ा है न कुठ इसकी चित्त के मध्य तेरे।

क्या तूने है मरम इसका अल्प भी जान पाया।
तू ने की है सुमुखि अलि का कौन सा दोष ऐसा।

जो तू मेरे सहश प्रिय के प्रेम, से वंचिता है।

(घ) पं० गुरु सेवक उपाध्याय बी० ए० हरिश्रीध जी के छोटे भाई हैं, यह पाठको को ज्ञात हो चुका है। वे हरिश्रीध जी से लगभग

X

X

X

X

बारह वर्ष छोटे हैं। अपनी श्रात्म-जीवनी में हरिश्रीध जी ने उनके सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है:—

'श्री गुरुसेवक सिंह उपाध्याय ऐसे भक्तिमान किनष्ट सहोद्र मेरी सुश्र्षा और मनस्तुष्टि-साधन में संलग्न हैं। वरन वास्तव बात यह है कि मेरे वर्त्तमान सुख-स्वाच्छन्य का अधिकांश अब उक्त योग्य सहोद्र पर ही निर्भर है। और उन्हींकी सौजन्यशीलता, और गुरुजन-परायणता का यह परिणाम है कि इन दिनों में अपना जीवन बहुत ही सन्तोष और आनन्द के साथ व्यतीत करता हूँ। यदि मेरा यह सुख-स्वाच्छन्य और संतोष न होता, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस अर्डरुग्नावस्था में न तो मुक्तसे कुछ नागरी देवी की सेवा हो सकती और न मैं कोई अन्य काम निश्चित भाव से कर सकता।''

पं० गुरुसेवक ने हाल ही में संयुक्त प्रान्त के बैंकों श्रौर सहयोग-समितियों के रजिस्ट्रार पद से श्रवसर ग्रहण किया है। इसके पहले बहुत दिनो तक वे डिप्टी कलेक्टरी के पद पर रहे। पढ़ने के समय वे एक सुयोग्य छात्र थे ऋौर प्रथम श्रेणी में उन्होंने बी० ए० परीचा पास की थी। इसी कारण डिप्टी कलेक्टरी के लिए उन्हें श्रिधिक उद्योग नहीं करना पड़ा था । जीवन के प्रथम चरण में जब उन्हें शासक का पद मिला, तब उनके कुटुम्बियों श्रीर सम्बन्धियों ने तो श्रपने श्राप को धन्य समभा ही होगा, स्वयं पं० गुरुसेवक को भी असीम आनन्द हुआ होगा। किन्तु उनमें देश की सची सेवा करने की थोड़ी सी लगन शायद आरम्भ से ही है। इसी भाव ने कालान्तर में उनके हृद्य मे असंतोष का सञ्चार किया और एक बार तो उन्होंने हिन्दू हाई स्कूल, काशी की हैडमास्टरी स्वीकार करके व्यवहारिक रूप से त्याग की श्रोर पैर बढ़ाया। खेद है, जिस उचाकांचा से प्रेरित होकर उन्होंने यह पद प्रहण किया था उसकी पूर्ति वहाँ नहीं देखी। इससे विवश हो कर उन्हें डिप्टी कलेक्टरी ही पर फिर लौट जाना पड़ा। किन्तु उनके हृद्य का पूर्व्वोक्त श्रासन्तोष ज्यों का त्यों बना ही रहा। उसके कारण सुयोग उपस्थित होते ही उन्हों-ने सहयोग-विभाग में स्वयं को स्थानान्तरित करा लिया ; उन्हे आशा

थी कि इस विभाग में रह कर वे देश के ग्रामीण समाज की श्रिधिक सेवा कर सकेंगे।

पं० गुरु सेवक उपाध्याय को विचार-संग्रह करने की वड़ी रुचि है। वड़े तड़के नित्य-कार्य्य से निवृत्त होकर वे थोड़ा स्वाध्याय करते और उपयोगी तत्व पर मनन करते हैं। उन्हे सत्य के प्रति वड़ी ही निष्टा है। देश-भक्ति और देश-सेवा का वे आदर करते हैं; किन्तु जव ये असत्य की प्रतिनिधि वन जाती हैं तव उन्हे इनके प्रति सहानुभूति नहीं रह जाती। फिर तो अपनी विरक्ति का भाव। ये छिया कर रखना जानते ही नहीं; कठोर से कठोर शब्दों में उसकी निन्दा करते हैं। जिन दिनों वे हिन्दू हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, असहयोग की धूम थी; छात्रों को स्कूल मे न जाने देने के लिए कुछ उत्साही लड़के धरना दे रहे थे। इस धरने मे कुछ वल-प्रयोग का समावेश हो गया था। पं० गुरुसेवक उपाध्याय ने निर्भीकतापूर्वक कड़ाई से काम लिया । काशी के नेतात्रों ने छात्रों का पत्त लिया; यद्यपि पं० गुरुसेवक को त्राशा थी कि वे ऋपने चानुयायियों को सन्तुष्ट करने की कोशिश न कर के सत्य का पन्न लेंगे। संयोग से महात्मा गांधी भी इस घटना के थोड़े ही समय वाद वहां पधारे। पं० गुरुसेवक उपाध्याय ने उनकी सेवा मे जाकर इस प्रश्न पर उनसे वातचीत की । महात्मा जी ने सव वातें सुन कर उनसे कहा कि तुम्हारा कहना ठीक है, ग़लती उन लोगों की है। पं० गुरुसेवक का कहना है कि महात्मा जी के इस कथन का उन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उस दिन से सदा के लिए उस महान् व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा श्रौर भक्ति की स्वर्ण-शृंखलात्रों से वे वंध गये। सत्य के प्रति त्रमुराग ने एक राज-विद्रोही नेता त्रौर एक सरकारी पदाधिकारी को एक दूसरे के इतना निकट ला दिया। श्री मद्भगवद्गीता पं० गुरुसेवक का प्रिय प्रन्थ है, महाकवि रवीन्द्रनाथ टेगौर उनके प्रिय लेखक श्रौर महात्मा गांधी उनके प्रिय समाज-सुधारक हैं।

सरकारी नौकरी से पेंशन लेने के बाद पं० गुरुसेवक उपाध्याय उस व्यक्ति की तरह आनन्द का अनुभव नहीं कर रहे हैं, जिसने

जीवन भर अपना प्रिय कार्य्य किया हो और जो अब विश्राम का अधिकारी हो गया हो। जिस सेवा-भाव से प्रोरत हो कर वे सहयोग-विभाग में कार्य्य करने के लिए गये थे उसकी, सरकारी वातावरए में, परितृप्ति नहीं हो सकी, और उनकी दशा उस मधुप की सी बनी रही जो पंकज-कोष में बन्द हो जाने पर ममता के कारण न वाहर निकल सकता है और न भीतर पड़ा रहना पसंद करता है। काव्य के चेत्र में हिरिश्रीध जी की शक्तियों के विकास को वे आदर की दृष्टि से देखते हैं और समाज-सुधार के चेत्र में वैसा ही विकास अपनी शक्तियों का चाहते हैं। यदि देश की राजनीतिक अशान्ति ने महात्मा गांधी और सरकार को दो विरोधी पत्तों में न परिणत कर दिया होता और महात्मा जी जेल के वाहर होते तो अनेक वर्षों पहले हम पं० गुरुसेवक उपाध्याय को महात्मा जी के आश्रम में समाज-सुधार के कार्य्य का श्री गणेश करने के लिए किसी योजना के सम्बन्ध में उनके साथ परामर्श करते पाते। आज कल वे महात्मा जी के प्राण-प्रिय अस्पृश्यता-निवारण कार्य में संलग्न हैं।

पं० गुरु सेवक को आर्थ्य सभ्यता और संस्कृति के प्रति बड़ी श्रद्धा है। उनकी यह श्रद्धा उस दुर्वलता की सीमा को लॉघ चुकी है जो पग पग पर हमें अपने सिद्धचारों को कार्थ्य-रूप में नहीं परिणत करने देती। पूर्ण सत्य को धारण करना हम अपूर्ण मनुष्यों का काम नहीं है; हम अधिक से अधिक लड़खड़ाते पैरों को लेकर उसके पास पहुँचने का प्रयत्न कर सकते हैं। पं० गुरु सेवक की भी यही स्थिति है। उनके सम्बन्ध में यह तो नहीं कहा जा सकता कि वे जिसे सत्य सम-मते हैं उसी को करते हैं। करने का उद्योग करते हैं। सरकारी पदाधिकारी होने के कारण राजनेतिक चेत्र में उनका काम असम्भव था और है, परन्तु इस सम्बन्ध में उनकी विवशता भी सामाजिक चेत्र में उन्हें अधिक कियाशील बनाने में सफल हुई। वे सनाढ्य ब्राह्मण हैं। अन्य ब्राह्मणों की तरह सनाढ्यों में भी विलायत-यात्रा वर्जित है। परन्तु जब आवश्यकता पड़ी

तव उन्होंने निस्संकोच भाव से विलायत-यात्रा की । उपयोगी सुधारों के प्रहण करने के लिए वे कितने तैयार रहा करते हैं, इसका ज्ञान कराने के लिए यहां में एक उदाहरण देता हूं । स्वर्गीय पं० रामावतार शम्मी एम० ए० सरयूपारीण ब्राह्मण थे । एक दिन वे पं० गुरुसेवक से मिलने के लिए ब्राये । वातो ही वातो में उन्होंने अपनी कन्या का विवाह पं० गुरुसेवक के ज्येष्ठ पुत्र पं० चन्द्रदेव उपाध्याय वी० ए० से करके ब्राएस की मित्रता को रक्त-सम्बन्ध में परिणत करने की इच्छा प्रकट की । पं० गुरु सेवक तुरन्त ही तैयार हो गये । खेद है, पं० रामावतार शम्मी के कुछ ब्रन्य सम्बन्धियों ने इस 'क्रान्ति' को नापसंद किया ब्रौर ब्राह्मण समाज में युग-प्रवर्त्तक यह विवाह होते होते रुक गया ।

यों तो पं० गुरु सेवक के प्रथम दर्शन मैने तभी किये थे जब वे हिन्दू हाई स्कूल के हेड मास्टर थे, लेकिन उस समय उनका कुछ विशेप परिचय नहीं मिल सका था। किन्तु जव हरिस्रौध जी के कार्य्य के प्रसंग से मुभे काशी में लम्वा प्रवास करना पड़ा तव उनके व्यक्तित्व की श्रनेक विभूतियों का परिचय पाकर में वहुत श्रानिद्त हुश्रा। मैं कह श्राया हूं कि सद्विचार-संप्रह के लिए वे सदैव उत्सुक रहते हैं। जिसकी प्रवृत्तियां लोक-कल्याण की त्रोर हो, किन्तु उचित त्रवसर त्रौर उपयुक्त चेत्र के अभाव में जो उनकी परितृप्ति करने में असमर्थ हो, उसकी प्रकृति की यह विशेषता सर्व्वथा स्वभाविक है। सौभाग्य से विचार-विनिमय के लिए हरिश्रोध जी उनके निकट ही वर्त्तमान रहते हैं। कभी कभी दोनो भाइयों मे विचार-विनिमय के सिलसिले में महत्त्वपूर्ण विषयो पर जो वार्त्तालाप होता है वह सारपृर्ण और आकर्षक दोनो होता है। इस प्रकार का पहला वार्त्तालाप, जो मैने सुना था, राधा के सम्बन्ध मे था। हिन्दी कवियो ने राघा का जो परकीया नायिका-रूप अंकित किया है, उसी के सूत्र से परकीयत्व की सीमा के सम्वन्ध में चर्चा चल पड़ी। नायिका परकीया तभी हो सकती है जव वह पर पुरुष से अनुराग करे श्रौर वह श्रनुराग मानसिक वासनात्रों से निर्लिप्त न हो। यदि राधा का श्रीकृष्ण के प्रति ऐसा ही अनुराग था, साथ ही राधा के त्रमिभावकों

के संकल्प के कारण यदि—जहां तक राधा का सम्बन्ध है-श्रीकृष्ण में पर पुरुषत्व का आरोप किया जा सकता है, तब तो उनका परकीया कहा जाना उचित है, किन्तु यदि राधा के माता पिता को विरोध नहीं है, और राधा ने श्रीकृष्ण को अपने पित के रूप में कल्पित कर लिया है, अथवा उनका प्रण्य मानसिक वासनाओं से परे हैं, तब वे परकीया कैसे कही जा सकती हैं ? पं॰ गुरु सेवक जहाँ तक मुमें स्मरण है इसी तरह की बातें कह रहे थे और हरिश्रीध जी किसी अन्य दृष्टि-कोण से इस विषय पर अपनी सम्मित प्रगट कर रहे थे। दोनो स्नेही आताओं की इस बातचीत को में ध्यान से सुनता रहा। मुमें उक्त वार्तालाप में व्यक्त होने वाली युगल बंधुओं की विचारशीलता से भी अधिक इस वार्तालाप की उस शैली से आनन्द मिल रहा था जो छोटे भाई के व्यक्तित्व को बड़े भाई के व्यक्तित्व से स्पष्ट रूप से पृथक् कर के दिखा रही थी। उसी दिन मुमें दोनों भाइयों की मत-भिन्नता का रहस्य दृष्टि-कोण की विभिन्नता के रूप में हृद्यंगम हो गया।

जिन दिनों हिस्त्रीध जी के 'हिन्दी साहित्य का विकास' नामक व्याख्यान की तैयारी हो रही थी उन दिनों संयोग से पं० गुरुसेवक भी काशी में कुछ अधिक ठहर गये। इससे उक्त प्रकार के वार्तालापों को सुनने का अवसर मुक्ते प्रायः मिलता रहा। व्याख्यान के लिए पटना विश्व-विद्यालय से कई बार तुकाजा आ चुका था और विषय-विस्तार के कारण व्याख्यान समाप्त नहीं हो रहा था। सबेरे सात बजे से लेकर लगभग साढ़े नौ तथा कभी कभी दस और ग्यारह बजे तक, फिर संध्या को साढ़े छः बजे से लेकर नौ साढ़े नौ बजे तक नियमित रूप से काम किया जा रहा था। सबेरे तो पं० गुरु सेवक का समय अधिकतर टहलने और शरीर में तेल की मालिश करके स्नानादि करने में निकल जाता था, किन्तु सन्ध्या को जब वे घूम कर आते तो हरिऔध जी से प्रायः कुछ बातें अवश्य करते। उन्हें यह तो पाछम था ही कि व्याख्यान का समय कई वार टाला जा चुका है, और उसे पूरा करने के लिए हरिऔध जी अव्यन्त व्यय हैं। यही नहीं, हरिऔध जी के अथक परिश्रम को

देख कर एकाध बार उन्होंने यह सम्मित भी प्रकट की थी। कि इस वृद्धा-वस्था में उन्हे इत्तने अम-साध्य कार्य्य को न स्वीकार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में पं० गुरुसेवक हरिश्रीध जी का श्रधिक समय लेने के लिए आते रहे हों, यह संभव नहीं। मेरी समभ में दस पन्द्रह मिनटों से अधिक ठहरने के लिए वे हरिश्रीध जी के पास शायद ही त्राते रहे होंगे। किन्तु दोनों भाइयों की साधारण वातचीत भी घण्टे-पौन घण्टे से कम नहीं ले लेती थी, कभी कभी तो वात का सिलसिला साढ़े नौ वजे ही टूटता था, जब काम समाप्त करके भोजन श्रहण करने का समय हो जाता था ! हरिस्रोध जी का पं० गुरुसेवक के प्रति अपार स्नेह है, जैसा पं० गुरुसेवक उपाध्याय का भी उनके प्रति है। हरित्र्यौध जी उनकी योग्यता का ऋादर करते हैं ऋौर योग्य लघु भ्राता को पाकर अपने को गौरवान्वित समभते हैं। इसी तरह पं० गुर सेवक भी अपने यशस्वी भाई का सम्मान करते हैं श्रौर उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। ऐसी अवस्था में यह कब संभव था कि हरिख्रौध जी पं० गुरुसेवक की वात-चीत के प्रति उदासीन रहें अथवा पं० गुरु सेवक हरिओध जी की कार्य-व्यस्तता के कारण, जा उनके दैनिक जीवन का ऋंग है, अपने श्राप को उससे सर्वथा अलग रख सकें।

पं० गुरुसेवक के सम्बन्ध में अपने कथन का जो मैंने इतना विस्तार किया है, उसका एक कारण है। उनके व्यक्तित्व के सम्पर्क में हरिश्रोध जी के जीवन का अधिकांश काल बीता है, और जिस तरह के वार्तालापों की चर्चा मैंने की है वे अब तक न जाने कितनी अधिक संख्या में हुए है तथा उनका भी कुछ न कुछ प्रभाव हरिश्रोध जी के व्यक्तित्व-विकास पर पड़ा है। इन वार्तालापों की जिस विशेषता ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है वह है शीघ्र ही किसी ऐसे स्थल का आ जाना, जहां एक दूसरे के विचार आपस मे टकराने लगते हैं। इस मत-भेद का उद्गम कहाँ है ? इस प्रश्न का उत्तर ढूढ़ने का एक चीगा प्रयत्न यहाँ इस उद्देश्य से किया जायगा कि हरिश्रोध जी की विचार-धारा का वर्त्तमान स्वरूप हदयंगम करने मे पाठकों को विशेष कठिनाई का सामना न करना पड़े।

सृष्टि के भीतर प्राणी मात्र की जो अनन्त चेष्टाएँ प्रति पल क्रिया-शील हो रही हैं उनपर विचार करने के दो दृष्टि-कोण हैं। एक श्राध्यात्मिक श्रीर दूसरा भौतिक। श्राध्यात्मिक दृष्टि-कोण स्थूलजगत् के समस्त व्यापारों को नश्वरता से पीड़ित, तथा इसी कारण मिध्या मानता है। उदाहरण के लिए यदि राम का पुत्र स्वर्गगामी हो गया, तो राम अपने व्यापक आध्यात्मिक अनुभव के कारण विषाद का अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि उसकी दूरगामिनी दृष्टि उसके उत्पन्न होने पर ही उसके मरण का चित्र अपने सामने प्रस्तुत पा चुकी थी। इसी प्रकार यदि किसी शत्रु ने राम पर आक्रमण किया तो राम को जितना आनन्द अपने शत्रु को चमा करने में मिलेगा उतना उसे दण्डित करने अथवा औरों द्वारा दिण्डत कराने में नहीं मिलेगा । हां, यदि शत्रु के दिण्डत होने में वह उसी का अथवा संसार का कोई कल्याण सममेगा तब वह भलेही श्रपने हृद्य को इस परिस्थिति के अनुकूल बना ले। आध्यात्मिक दृष्टि-कोग सदा ही सत्य का सहचर है; उसमें छल-प्रपंच द्वारा विजय प्राप्त करने की, लाभ उठा लेने की लालसा नहीं है। जिस आधार पर सम्पूर्ण विश्व के जीवन का नियमन हो रहा है उसे प्रदान कर वह व्यक्ति को भी महा-शक्तिशाली बना देता है, जिसके सम्मुख बड़े बड़े सम्राटों की बोलती दंद हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि-के, ग्रा आशा निराशा का, पत्तपात और घृगा का द्वार बंद कर देता है; क्योंकि वह तो अपने आप तुप्त है; सम्पूर्ण विश्व ही उसका सगा है। इसके विपरीत भौतिक दृष्टिकोण मनोविकारों को उचित से अधिक महत्त्व देकर उनकी चिंगिक तृप्ति के लिए उद्योगशील होता है। उदाहरण के लिए श्याम पर किसी शत्रु ने त्राक्रमण किया और उससे श्याम की किसी प्रकार की हानि हुई। हानि की भावना से तत्काल उत्पन्न होने वाले मनोविकार क्रोध का शमन करने के लिए वह अपने शत्रु का विध्वंस करने का प्रबल प्रयत करेगा। इस प्रयत्न की सफलता के लिए वह अपने समस्त मित्रों का संगठन करेगा और उचित-श्रनुचित सभी श्रवसरों पर अपने मित्रों को भी सहायता देने की प्रतिज्ञा करेगा। उसकी दृष्टि परिमित चेत्र के

भीतर ही अवरुद्ध है, इसलिए अपने अभीष्ट-साधन के लिए वह किसी साधन को अप्रयोजनीय न सममेगा। यहीं से उस समूह-मनोष्टित्त का जन्म होता है जो एक-दूसरें को रात्रु सममने के लिए विवश करती है, जो एक-दूसरें पर आक्रमण करना सिखलाती है, और जो राग-द्वेप, घृणा-क्रोध आदि के संतप्त वातावरण में मनुष्य की जीवन-लता को मुलसा देती है। यहां 'आशा' मृग-नृष्णा के चक्कर में डालती है और 'निराशा' की जोंक हृदय के रक्त को चूसती है। यह नहीं कहा जा सकता कि भौतिक दृष्टि-कोण सर्वथा मिथ्या है, नहीं—काल की परिमिति में उसकी सत्यता भी निर्विवाद है। किन्तु जब अपरिमित काल रुद्र की भाँति व्यापकता का अपना नृतीय नेत्रपात करेगा तब उसकी लघुप्राण सत्यता का दम दृटते देर नहीं लगेगी।

श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण जितना ही दूरगामी होता है उतना ही विलम्ब से फलप्रद भी होता है। तात्कालिक सफलता पाने के प्रवल प्रलोभन उसकी स्थिरता पर भीपण आक्रमण करते है और उसके श्रक्तित्व को भी संकटापन्न करके वहुत वड़ी परीचा मे डाल देते हैं। कुछ लोग, इसी कारण, भ्रमवश उस पर निष्क्रियता का लाञ्छन लगाते श्रीर मानव जीवन मे उसकी उपयोगिता पर सन्देह करते हैं। श्राध्या-त्मिक पत्त में किसी हद तक निष्क्रियता अवश्य है। परन्तु यह निष्क्रि-यता मृत्यु अथवा रुग्गता का दूसरा नाम नहीं है। इस निष्क्रियता की उत्पत्ति तो जीवन की गहरी श्रीर व्यापक श्रनुभूति में है श्रीर शरीर तथा उसके सुखों के प्रति विरक्ति तथा उदासीनता ही उसकी विशेषता है। यदि सांसारिक भोग-लालसा आध्यात्मिक शान्तिमयी अचेष्टता की गुफा मे अपने आप को छिपावे तो उससे आध्यात्मिक पत्त निन्द्नीय नहीं होता, विलक्ष यहीं सूचित होता है कि व्यक्ति-विशेष उसके तेजस्वी स्वरूप को अपने भीतर धारण नहीं कर सका। इसके विपरीत भौतिक पत्त अपने आराधक के जीवन को अधूरे सत्य की दीवालों के भीतर आवद्ध करके अशान्ति का घर बना देता है। विश्व-नियामिका सत्ता पर उसे विशेष विश्वास नहीं; अपने वाहु और बुद्धि-जल पर उसे

अधिक भरोसा रहता है। जब तक वह अपनी शक्तियों को उक्त सत्ता के विरोध में नहीं खड़ा करता तब तक तो वह उसे ईश्वर नाम से सम्बो-धित करता है, किन्तु जब मुठभेड़ हो जाती है श्रीर श्राशा-निराशा का द्वन्द उपस्थित हो जाता है तब हार कर, हैरान हो।कर, सम्पूर्ण विश्व में अपने आप को अकेला पाकर भौतिक दृष्टिकोएा का समर्थक कभी कभी आत्म-हत्या करने पर विवश हो जाता है। जब मनुष्य घटनाओ पर विचार करने-योग्य हो जाता है तत्र उसके हृद्य मे आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टिकोण-विषयक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है श्रीर जब तक भौतिक पत्त की अपूर्णता अपने आप को आध्यात्मिक दृष्टि-कोग्। की पूर्णता के भीतर निमज्जित नहीं कर देनी तब तक इस संघर्ष का अन्त नहीं हो सकता। वास्तव में इसी संघर्ष के वातावरण में व्यक्ति का जीवन विकसित होता है ऋौर ज्यों ज्यों उसके व्यक्तित्व को चारों श्रोर से घेर रखने वाले बंधनो का श्रन्त होता है, त्यों त्यों वह अलौकिक आनन्द का अनुभव करता जाता है। साधारणतया मानव-व्यक्तित्व में इन दोनों पत्नों का ऐसा सम्मिश्रण रहता है कि उसमें किसका कितना ऋंश विद्यमान है, यह कहना प्रायः ऋसम्भव हो जाता है। फिर भी प्रवृत्तियों का निर्देश करना कठिन नही है।

पं० गुरुसेवक के जीवन से थोड़ी-बहुत आध्यात्मिक प्रेरणा का प्रभाव दिखायी पड़ता है। निस्सन्देह उसकी शक्ति अधिक नहीं है, किन्तु आगे में जो कुछ लिखूँगा उससे पाठकों को यह निश्चय हुए बिना नहीं रहेगा कि हरिश्चीध जी के व्यक्तित्व में आध्यात्मिक पन्न की जितनी प्रवलता है उससे वह अधिक हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि दोनो बन्धु हिन्दू समाज की हीन अवस्था पर प्रायः दृष्टिपात करते हैं; पं० गुरुसेवक समाज-सुधारक की हैसियत से और हरिश्चीध जी किव की हैसियत से। महाकिव रवीन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गान्धी ने भी इस विषय में बहुत कुछ प्रकाश डाला है, पं० गुरु सेवक का दृष्टि-कोण उससे बहुत प्रभावित है। समाज-सुधार के सम्बन्ध में टैगोर और गांधी के विचार आध्यात्मिक दृष्टि-कोण से ही प्रसूत हुए है। अतएव,

आध्यात्मिक पत्त भारतीय समाज की उलभानों को किस प्रकार हल करेगा, इस पर भी थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक है।

अध्यात्मवाद् मनुष्य को हिन्दू और मुसलमान कह कर नहीं,
मनुष्य कह कर पुकारेगा। मानव व्यक्तिःव के चेत्र में मनुष्यत्व की संज्ञा
से अवतीर्ण होकर वह भारतवर्ष की विभिन्न ईर्ष्या-द्वेष-रत जातियों के
सम्मुख प्रेम की वह सुरीली वॉसुरी वजावेगा जो उन्हें गोपियो सी
उन्मत्त वनाकर अहंकार और ममता से भरे हुए घरों में से उस निकुष्त
की ओर ठेल देगा जहां भेद-भाव का नाम नहीं। संसार के इतिहास
में मनुष्यता के कारण न किसी व्यक्ति का लोप हुआ और न किसी
जाति का, और यदि हिन्दुओं मे मनुष्यता रहेगी तो उनका नाश भी
असम्भव है। लड़ने के लिए आये हुए शत्रु को युद्ध-दान न देना तो
कायरता और जीवन का मोह है, किन्तु उसको पराजित करने के वाद
उसकी स्त्री अथवा कत्या पर अत्याचार करना निन्द्य श्रेणी की
पाशविकता। दुर्योधन ने पांडवों पर ऐसी ही पाशविकता की थी जव
द्रौपदी को नंगी करके उसे अपने जंवे पर वैठाना चाहा था। ऐसा
मनुष्यता-हीन अनाचारी अपने आप मरता है; उसे मारने की आवश्यकता
नहीं पड़ती, जैसा कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था:—

ां तस्मात् त्वमुत्तिष्ट यशो लभस्व जित्वा शत्रून् सुङ्श्च राज्यं समृद्धम् । ममैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सन्यसाचित्।

्री द्रोणं च भीष्मं जयद्रथं च कर्णं तथान्यानिपयोधवीरान्।
मया हतास्त्वं जिह मा व्यिपष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपतूान्।

ऐसी अवस्था में जब कभी हिन्दुओं और मुसलमानों में लड़ाई होगी तव अध्यात्मवादी समाज-सुधारक हिन्दुओं से यही प्रश्न पूछेगा—

<sup>†</sup> इसलिए तू उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर, शत्रु को जीतकर धन धान्य से भरा हुआ राज्य भोग। इन्हें मैंने पहले ही से मार रखा है। हे सव्यसाची। तू तो निमित्त रूप हो जा।

<sup>‡</sup> द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण श्रौर श्रन्यान्य योद्धाश्रो को मैं मार ही चुका हूं। उन्हें तू मार, डर मत, लड़, शत्रु को तू रण में जीतने को है।

(१) क्या तुमने अपने आश्रितों की रत्ता का उचित प्रवन्ध किया और आवश्यकता पड़ने पर क्या तुमने अपने जीवन का भी उत्सर्ग किया (२) क्या तुमने विपित्तयों के आसहाय आश्रितों के साथ सद्व्यवहार किया ? यदि इन दोनों प्रश्नों के स्वीकारात्मक उत्तर दिये जा सकेंगे तो ईश्वर के सामने हिन्दू निर्देश होकर अमरता के अधिकारी होंगे, किन्तु यदि उक्त समाज-सुधारक हिन्दुओं में ऐव पावेगा तो क्या वह सत्य कहने में, हिन्दुओं की आलोचना करने में संकोच करेगा ? नहीं, यह नहीं हो सकता । दैगोर और गांधी के सामाजिक विचार कुछ इसी ढंग के हैं।

जिस समाज-सुधारक के विचार ऐसे नहीं हैं, वह मनुष्यता की परवा नहीं करेगा; वह प्रतिहिंसा को ही महत्त्व देगा, क्योंकि उसके व्यक्तित्व को तो शत्रु की प्रत्यच्च हानि के घेरे के बाहर का संसार दिखायी नहीं पड़ सकता। प्रतिहिंसा की मरुभूमि में करुणा श्रौर सहदयता का पौधा भला कैसे पनपेगा ? इसके परिणाम-स्वरूप देश में तब तक श्रशान्ति श्रौर उपद्रव का राज्य रहेगा जबतक युद्ध-रत जातियों में से एक का श्रन्त नहीं हो जायगा। इस तरह के समाज-सुधारकों को मैंने हिन्दु श्रों की मनुष्यता ही को दुर्बलता बता कर त्याज्य कहते हुए सुना है, क्योंकि वे चाहते हैं कि मुसलमानों की तरह हिन्दू श्रवलाशों श्रौर बच्चों का वध करने में निदुरता से काम लें। वे यह भूल जाते हैं कि बच्चों श्रौर खियों का वध कराने वाली करता के श्रधिकारी होने के कारण मुसलमान नहीं प्रवल हैं, बल्कि उस मनुष्यता के कारण ऐसे हैं जिसने, एक सीमित चेत्र ही में सही, उनमें से प्रत्येक को दूसरे के प्रति भाव-भाव का श्रनुभव करना सिखलाया है।

पं० गुरुसेवक का सृष्टि के नैतिक विधान में पूर्ण विश्वास है, उनका मत है कि नैतिक नियमों की अवहेलना करनेवाले को कभी न कभी उचित दण्ड अवश्य मिलता है। पं० गुरुसेवक हिन्दुओं के दोषों की स्पष्ट रूप से चर्चा करते हैं; थोथी निस्सार रीतियों और रस्मों के प्रति विद्रोह करते हैं। हरिश्रोध जी में भी यह बात पायी

जाती है। परन्तु मात्रा में अवश्य अन्तर है। परिवार के दैनिक जीवन में किसी संकट के आने पर पं॰ गुरुसेवक में हरिओध जी की अपेक्षा अधिक धीरता और गम्भीरता देखी जाती है। पं॰ गुरुसेवक की प्रवृत्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रहण करने की ओर है, भले ही उन्होंने सम्यक् रूप से उसके प्रति आत्म-समर्पण न कर पाया हो। इस दिशा में हरिओध जी का दृष्टिकोण जो उत्तरोत्तर विकसित होता गया है उसका एक कारण में उन पर अनिवार्य्य रूप से पड़ने वाले पं॰ गुरुसेवक के घनिष्ट सम्पर्क-जनित प्रभाव को मानता हूं।

एक बार वार्तालाप में पं० गुरुसेवक ने अपनी प्रकृति के अनुसार हिन्दुओं की कुछ आलोचना कर दी। उस समय तो हरिओंध जी ने साधारण उत्तर देने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। किन्तु भोजन करते समय उन्होंने कहा—"हम वच्चृां से वहस नहीं करना चाहते, लेकिन जब कोई हिन्दुओं ही पर दोष लगाता है तब हमको बड़ी पीड़ा होती है।" जिस समय उन्होंने ये बाते कहीं, उनकी आखें भर आयी थी, जिन्हें देख कर हरिओध जी की जातीय ममता के प्रति मेरे हृदय मे श्रद्धा का भाव उमड़ आया था। जो हो सुधारक की दृष्टि से हरिओध जी की अपेचा पं० गुरुसेवक हिन्दुओं को कसौटी पर अधिक दृद्रता से कसते हैं।

सन् १९३२ में काशी मे हरिकीर्त्तन का बड़ा समारोह हुआ था। उसके अध्यक्त कोई साधु-महात्मा थे। हरिकीर्त्तन के जुलूस में सम्मिलित होने का हरिओध जी को बहुत उत्साह था। कई दिनों पहले से ही जो कोई मिलने आता था उससे हरिकीर्त्तन की चर्चा किये विना न रहते। नियत दिन आने पर मोटर तैयार करायी गयी और वे अपने पौत्रों को लेकर टाउन हाल की ओर रवाना हुए। साथ साथ मैं भी था। टाउन हाल में जाने पर मालूम हुआ कि अभी कुछ देर है। हरिओध जी ने मोटर राजधाट स्टेशन की ओर चलवा दी। रास्ते में लगभग ५०० आदिमयों का एक छोटा सा जुलूस दिखायी दिया। इस समय न जाने

<sup>🕆</sup> पं० गुरुसेवक का प्यार का नाम।

किन स्मृतियों त्रथवा प्रभावों से उनकी त्राँखों में पानी भर त्राया। जुलूस भर में इस प्रकार के भाव से त्र्यभिभूत कोई व्यक्ति न रहा होगा।

दूसरे दिन जब हम लोगों का सबेरे का काम लगभग समाप्त था तब पं० गुरुसेवक भी वहीं आ गये। हरिश्रीध जी के पौत्र मुकुन्द देव शर्मा ने पिछले दिन के जुछ्स की चर्चा की। ज्यों ही पं० गुरु-सेवक को मालूम हुआ कि साधुं सभापति बड़े ठाटबाट के साथ गाड़ी में विराजमान थे त्यों ही उन्होंने कहा कि यह तो ठीक नहीं। पं० गुरु-सेवक गृहस्थ जीवन में सांसारिक सुखों की सामग्री जुटाना बुरा नहीं मानते, परन्तु उनका मत है कि जिन्होंने संसार को त्याग दिया है, उन्हें तो सांसारिक विभव का तिरस्कार ही करना चाहिए। उनका श्रिभप्राय यह था कि हरिकीर्रान के अध्यत्त को अपनी भगवद्गक्ति का, विराग का, त्याग का परिचय देते हुए कीर्त्तनस्थल में आना चाहिए था। हरिओध जी यदि विशुद्ध श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न को देखते तो उन्हें विभिन्न मत प्रह्मा न करना पड़ता । परन्तु वे तो हिन्दू समाज के ऐश्वर्य श्रीर विभव-प्रदर्शन के पच्चपाती हैं। उनका कहना है कि जैसे रोम के पोप का श्रौर मुसलमानों के खलीफा का 'पद' प्रदर्शन का साधन बनाया जाता है, वैसे ही जब कोई साधु हिन्दू समाज का प्रतिनिधि होकर सबके सामने त्रावे तब उसके ठाटबाट में हिन्दू समाज की समस्त वैभव-शालिता का समावेश क्यों न हो ?

उक्त दृष्टि-कोण की भिन्नता से भी दोनों भाइयों के व्यक्तित्व श्रौर विचार-परम्परा का बहुत कुछ पता चलता है। किन्तु ऊपर में लिख श्राया हूँ कि पं० गुरुसेवक का हरिश्रौध जी पर कुछ प्रभाव पड़ता रहा है। हरिश्रौध जी के श्रध्ययन श्रौर चिन्तन के साथ सहयोग करके इस प्रभाव ने उनके विचारों में जो क्रान्ति की है उसका दर्शन पाठक निम्नलिखित पद्यों में करें। मैने इसका दिग्दर्शन मात्र किया है। इससे यह न समम्भना चाहिए कि हरिश्रौध जी की दृष्टि उचित सुधार की श्रोर नहीं है इसके उदाहरण निम्नलिखित पद्य हैं:—

### १-माधु-संत।

और की पीर जो न जान सके। वे जती हैं न हैं वड़े ढोगी। कान जिनके फटे न पर दुख सुन। वे कभी हैं न कनफटे जोगी। और दुनिया चिमट गयी इनकों। संत का मन का रोकना देखों। इन लॅगोटी भभूत वालो का। आँख मे धृल झोंकना देखो। तंगियों के बुरे गढ़े में गिर। साधुओं का गरेरना देखी। जोकि भरते हैं तारने का दम। उनका आँखें तरेरना देखो। छोड़ घर वार किस लिए वैठे। दूर जी से न जो हुई ममता। तो रमाये भभूत क्या होगा। जो रहा मन न राम में रमता।

# २ - बेवाएँ।

जाति का गास बेतरह न करें।
दें वना वेअसर न सेवाएँ।
जो न बेहद उन्हें दबाएँ हम।
तो बलाएँ बनें न बेवाएँ।
मर्द चाहे माल ही चाबा करें।
औरतें पीती रहेगी माँड ही।
क्यों न रॅडए ब्याह करले बीसियों।
पर रहेगी रॉड सब दिन रॉड ही।

X

X

देख कुल की देवियाँ कॅपने लगीं। रो उठी मरजाद वेवों के छले। जो चली गंगा नहाने क्यों उसे। पाप-धारा में बहाने हम चले। रॅंग बेवों का बिगड़ते देख कर। किस लिए हैं ढंग से मुँह मोड़ते। जो सुधर तीरथ बनाती गेह को। क्यों उसे हैं तीरथों में छोड़ते। जोग तो वह कर सकेगी ही नहीं। जिस किसी को भोग ही की ताक हो। जो हमीं रक्लें न उसका पाकपन। पाक तीरथ क्यों न तो नापाक हो। जब कि बेवा हैं गिरी ही तो उन्हें। दे न देवें पाप का थैला कभी। मस्तियों से चूर दिल के मैल से। तीरथों को कर न दें मैला कभी।

# ३-वृद्ध-विवाह ।

हो बड़े बढ़े न गुड़ियों को ठगें।

पाउडर मुँह पर न अपने वे मलें।

ब्याह के रंगीन जामा को पहन।

बेइमानी का पहन जामा न लें।

जो कलेवा काल का है बन रहा।

वह बने खिलती कली का भौर क्यों?

मौर सिर पर रख बनी का बन बना।

बेहयाओं का बने सिरमौर क्यों?

छाँह भी तो वह नहीं है काँड़ती।

क्योंकि बन सकता नहीं अब छैल तू।

छीठ बूढ़े लाद बोझा लाड़ का।

क्यों बना अलबेलियों का बैल तू।

तब भला क्या फेर में छिव के पड़ा।

आँख से जब देख तू पाता नहीं।

तव छछूँदर क्या बना फिरता रहा।

जब छबीली छॉह छू पाता नहीं।

× × × ×

राज की साज बाज़ सज धज की।

है न वह दान मान की भूखी।

मृढ़ बूढ़े करें न मनमानी।

है जवानी जवान की भूखी।

(३) यह कहा जा चुका है कि हरिश्रोध जी के चाचा पं० ब्रह्मासिह ने निज्ञामाबाद के तहसीली स्कूल में उनका नाम लिखा दिया था। जिन दिनों वे वहाँ पढ़ रहे थे उन दिनो भी पं० ब्रह्मासिंह ने उनको घर पर संस्कृत पढ़ाना जारी रक्खा । हरित्रौध जी स्कूल ही से मौलवी इमाम त्राली से फारसी भी पढ़ते थे। यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक वे हिन्दी मिडिल पास नही हो गये। पास होने पर उन्हें छात्र-वृत्ति मिली श्रीर वे बनारस के क्वींस कालेज में श्रॅगरेजी पढ़ने के लिए गये। लेकिन वहाँ उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया श्रौर लाचार होकर उन्हे घर लौट त्र्याना पड़ा। वहाँ घर पर ही उनकी संस्कृत श्रौर फारसी की शिचा फिर श्रारम्भ हुई । पं० ब्रह्मासिंह पूर्ववत् संस्कृत पढ़ाने लगे। रही फारसी, सो उसके लिए स्व० मुंशीराम प्रह्लाद से सहायता ली गयी । संस्कृत में हरित्रौध जी की प्रधान शिचा ज्योतिष की हुई, किन्तु उसके श्रातिरिक्त व्याकरण में सारस्वत श्रीर चन्द्रिका, स्मृति-प्रन्थों में मनु श्रौर याज्ञवल्क्य, पुराण-प्रन्थों में भागवत श्रौर विष्णु-पुराण, तथा अन्य काव्य-प्रंथों के साथ महाभारत और वाल्मीकि-रामायण भी उन्होंने पढ़ा । इन्ही दिनों हिन्दी के कई काव्य, पिंगल-प्रथ तथा पंजाबी भाषा की गुरुमुखी को भी उन्होंने अपने चाचा ही से पढ़ा। इसी प्रकार फारसी में भी उन्होंने अनेक उत्तम ग्रंथों का अध्ययन कर डाला, जिनमें से क़वायद की किताबें, सिकन्दरनामा, बहारदानिश दीवानरानी श्रौर दीवान हाफिज श्रादि उल्लेखनीय हैं।

किन्तु जिस शिक्ता ने हरिश्रोध को हिन्दी-साहित्य की श्रोर उन्मुख किया उसकी उपलब्धि का द्वार एक दूसरी ही दिशा से खुला। जिस वर्ष वे हिन्दी मिडिल की परीक्ता में पास हुए, उसी वर्ष की बात है कि निजामाबाद के प्रतिष्ठित किव स्व० बाबा सुमेरसिह के यहाँ एक सभा में पं० ब्रह्मासिंह के साथ हरिश्रोध जी भी गये। बाबा सुमेरसिह की सभाश्रों में प्रायः किवता श्रथवा शास्त्र-चर्ची हुश्रा करती थी। उस दिन की सभा में किवता की चर्ची शुरू हुई। रामायण की चौपाइयाँ तथा बिहारी लाल के दोहे पढ़े गये श्रीर उन पर उपस्थित लोगों ने तरह तरह के मत प्रगट किये। इसी बीच भाई भगवानसिह नाम के एक सिक्ख ने सिक्खों के श्रादि प्रनथ साहब के ये दो पद पढ़े:—

''कह कबीर खोजों असमान । राम समान न देखों आन।

प्रथम पद के रेखांकित 'असमान' शब्द का अर्थ और भाव सभा में उपस्थित सज्जनों से पूछा गया । अनेक व्यक्तियों ने अनेक प्रकार से भगवानसिंह का समाधान करना चाहा। एक महाशय ने कहा कि 'असमान' शब्द का अर्थ आकाश है और भाव यह है कि मैंने खोजने में बहुत परिश्रम किया, परन्तु राम के समान मुक्ते कोई दूसरा दिखलायी नहीं पड़ा । जिस वस्तु के खोजने में बहुत परिश्रम किया जाता है उसके लिए यह कहा भी जाता है कि श्राकाश-पाताल छान डाले गये। यह अर्थ सुनने के बाद हरिअीध जी ने चाचा की आज्ञा लेकर कहा-'असमान' का अर्थ आकाश तो ठीक है, परन्तु जो भाव वतलाया गया है उसके अतिरिक्त मेरे विचार में एक भाव और आता है।" हरिओध जो ने त्रागे कहा—"समस्त स्वर्ग त्राकाश ही में है, वैकुण्ठ भी त्राकाश ही में है, इसलिए कबीर साहब के कहने का भाव यह है कि ( भूतल की कौन कहे ) मैने बड़े बड़े देवताओं के निवास-स्थान आकाश को भी खोंज डाला। परन्तु वहाँ भी राम के समान कोई दूसरा नहीं दिखलायी पड़ा।" हरिश्रोध जी की इस सुन्दर श्रोर सरल सूम ने तत्काल ही बावा सुमेरसिंह का ध्यान उनकी श्रोर श्राकर्षित किया । उन्हें विश्वास हो गया

कि यह प्रतिभाशाली वालक भविष्य में किसी दिन अपनी प्रतिभा का आलोक चारों ओर फैलावेगा। प्रसन्न होकर उन्होंने अपने पुस्तकालय के प्रन्थों का अवलोकन करने की उन्हें आज्ञा दे दी। यही हरिओध जी ने वाबू हरिश्चन्द्र के साप्ताहिक पत्र "किव-वचन-सुधा", उनकी "हरिश्चन्द्र चन्द्रिका", और उनके अन्य मनोहर प्रंथों को बड़े चाव से पढ़ा और इन्हीं के प्रभाव से सब से पहले हरिश्चीध की रुचि हिन्दी-काव्यरचना और लेखन-कार्य्य की ओर आकर्षित हुई।

हरिश्रोध जी की शिक्षा का तीसरा साधन वंगभाषा का अध्ययन है। एक वंगाली सज्जन से, जिनका नाम तारिणीचरण मित्र था, परिचय हो जाने पर, उन्होने इस समुत्रत भाषा का ज्ञान अर्जित कर बड़ी ही दूरदर्शिता का काम किया, विशेष कर उस अवस्था में जब अँप्रेज़ी के अध्ययन से वे वंचित हो गये थे। वंगला के काव्यों और उपन्यासों ने हरिश्रोध जी के लिए एक नवीन आलोकमय जगत् का आविष्कार किया और उनके मस्तिष्क और हदय को पोषक आहार प्रदान करके उनके विकास का पथ परिष्ठत बनाया। 'ठेठ हिन्दी का ठाट', 'अधि खला फूल' और 'प्रिय-प्रवास' की विचार-धारा पर वंकिमचन्द्र के उपन्यासों तथा 'कृष्ण-चरित्र' नामक प्रंथ का प्रभाव कुछ न कुछ अवश्य पड़ा है। वंगला के प्रंथों ही ने उनकी विचार-शक्ति को उत्तेजित और उनकी मौलिक प्रतिभा को उपयोगी दिशाओं में सभ्चालित किया।

(४) अॅमेज़ी पढ़ना छोड़ कर बनारस से लौट आने के बाद समह वर्ष की अवस्था में हरिओध जी का विवाह कस्त्रा सिकन्दरपुर, जिला बिलया के पं० विष्णुदत्त मिश्र की कन्या श्रीमती अनन्तकुमारी से हुआ। विवाह के दो वर्ष उपरान्त द्विरागमन भी हो गया। जब वधू घर में आ गयी तब स्त्रभावतः उनके पिता को पुत्र की जीविका की चिन्ता हुई। इस समय हरिओध जी के अध्यापक पं० रामवर्ण उपाध्याय ने बहुत प्रयत्न करके उन्हें निजामात्राद के तहसीली स्कूल में अधिक-अध्यापक के पद पर नियुक्त कराया। इस अध्यापकता की अवस्था ही में उन्होंने सन् १८८७ ई० मे नामल स्कूल की परीक्ता प्रथम कन्ना में पास की।

की। संयोग से आजमगढ़ के डिप्टी इन्संपेक्टर स्व० बाबू श्याममनोहर-दास हिन्दी के बड़े प्रेमी थे और हिन्दी-लेखन-शैली के चेत्र में ग्रुद्धि के पचपाती थे। वे हरिश्रीध जी से बहुत प्रसन्न रहते थे। स्व० पं० लक्ष्मी-शंकर मिश्र-सम्पादित 'काशीपत्रिका' नामक साप्ताहिक पत्रिका मे उर्दू भाषा में प्रकाशित 'वेनिस का बाँका' और 'रिपवान विंकल' नाम के दो सुंदर उपन्यासों का रूपान्तर वे विग्रुद्ध हिन्दी शब्दों से युक्त भाषा में कराना चाहते थे। इस कार्य्य के लिए उन्होंने हरिश्रीध जी को चुना। हरिश्रीध जी ने तो पहले उनसे निवेदन किया कि उर्दू से हिन्दी भाषा में श्रनुवाद का क्या अर्थ ? परन्तु डिप्टी साहब ने इस विषय में आग्रह किया और इस प्रकार प्रनथ-रचना का अवसर हरिश्रीध जी को मिला।

'वेनिस का बॉका' के अनुवाद की 'ब्राह्मण' में बहुत अच्छी समालोचना हुई। उसके कतिपय वाक्य निम्नलिखित हैं:—

"यह ऐसा अच्छा उपन्यास है कि हाथ से छोड़ने को जी नहीं चाहता; जिस बात का जिस अध्याय में वर्णन है उसका पूरा स्वाद होता है। हिन्दी के भांडार का गौरव ऐसे ही अंथों से है। केवल दो दोष है—एक छोटा सा यह कि कई ठौर अशुद्धियाँ रह गई हैं; दूसरा बड़ा दोष यह है कि यह मराठी बंगाली आदि में नहीं है कि अब तक हाथों हाथ बिक जाता।"

इस समालोचना को देख कर बाबू धनपित लाल, जो इस समय आजमगढ़ में सदर क़ानूनगों के पद पर थे और हिन्दी से विशेष प्रेम रखते थे, हिरि श्रोध जी की ओर आकर्षित हुए। उन्हों के उद्योग से वे सन् १८८९ ई० में क़ानूनगोई की परी ज्ञा में सिम्मिलित हो कर सफल हुए। बाबू श्याममनोहर दास ने भी इस कार्य्य में बहुत सहायता प्रदान की। शीध ही हिरि श्रोध जी गिरदावर क़ानूनगों के पद पर नियुक्त हो गये। पेंशन लेने के छः वर्ष पहले वे सदर क़ानूनगों हो गये थे।

सरकारों नौकरी ने भी हरिश्रोध जी के अनेक व्यक्तित्व-निर्मायक संस्कारों की सृष्टि की है। निस्सन्देह, सरकारी रोष और सन्देह का

त्रावाहन न करने वाली सतर्कता की भी उनके विचारों पर छाप है, परन्तु उनकी सुधार-दृष्टि ने जहाँ सत्य की रचा के लिए हिन्दुओं और हिन्दू समाज के होगी साधुओं पर कठोर आक्रमण काराया है, वहीं चरित्रहीन और पाखण्डी स्वराज्य-वादियों को भी अछूता नहीं रहने दिया है। इससे उनके सत्य-प्रिय मनोभाव का पता चलता है। नीचे के पद्य उदाहरण-स्वरूप हैं:—

१ — है भरी कृट कृट कोर कसर । मा वहन से करें न क्यों कुट्टी। लोग सहयोग कर सकें कैसे। है असहयोग से नहीं छट्टी । मेल वेमेल जाति से करके। हम मिटाते कलंक टीके है। जाति है जा रही मिटी तो क्या । रंग में मस्त यूनिटी के हैं। अनसुनी बात जाति हित की कर । मुँह बना किस लिए न दें टरला। कात चरखा सके नहीं अब भी । हैं मंगर लोग हो गये चरखा। माँ वहन बेटियां छुटें तो क्या । देख मुँह मेल का उसे ले सह। हो बड़ी धूम औ धड़ब्ले से । मन्दिरो में तमाम सत्याग्रह । वेसमझ और आँख के अन्धे। देख पाये कहीं नहीं ऐसे । जो न ताराज हो गये हिन्दू ।

मिल सकेगा स्वराज तो कैसे।

२—जाति ममता मोल जो समझे नही। तो मिलो से हम करें मैला न मन। देश हित का,रँग न जो गाढ़ा चढ़ा। तो न डालें गाढ़ मे गाढ़ा पहन। धृल झोकें न जाति आँखो मे । फाड़ देवें न लाज की चहर । दर बंदर फिर न देश को कोसें। मुंद हित दर न दें पहम खहर। तो गिना जाय क्यों न खुदरों में । क्यों उगा दे न बीज बरवादी । काम की खाद जो न बन पायी। देश हित खेत के लिए खादी। े हित सचोई विना नहीं होगा। लोग ताना अनेक तन देखें। कात लें सृत लें चला करघे । सैकड़ों गज गजी पहन देखें । पैन्ह मोटा न पेट मोटा हो। सब बुरी चाट बाँट मे न पड़े। छल कपट का न पैन्ह लें जामा। हथकते सूत के पहन कपड़े। X X X X

यह स्मरण रखने योग्य है कि हिन्दू-मुस्लिम-एकता की रक्ता आदि भावनाओं से प्रेरित होकर भी अपने निकट कर्त्तव्य की अवहेलन करना अनुमोदनीय नहीं हो सकता। वर्त्तमान समय में हिन्दू-मुसलिम-एकता का महात्मा गांधी से बड़ा समर्थक शायद ही अन्य कोई व्यक्ति इस देश में होगा। सन् १९२१ में असहयोग आन्दोलन के स्थिगित होने के बाद जब देश के जीवन में एक भीषण प्रतिक्रिया ने प्रवेश किया और स्थान स्थान पर दंगे होने लग तब महात्मा गांधी ने यही उपदेश दिया था कि मंदिरों, क्षियों आदि की रत्ता करते हुए हिन्दुओं को अपने आएों का उत्सर्ग कर देना चाहिए। उनकी शिक्ता में निकट कर्त्तव्य की उपेत्ता की ओर प्रोत्साहन कहीं नहीं दिया गया है, यह और ही बात है कि हिसात्मक उपायों का अबलम्बन लेने की अपेत्ता, वे आहिंसात्मक उपायों का सहारा ही लेने के लिए सर्वदा आदेश देते हैं। किन्तु, उनकी इस शिक्ता को उनके कितने अनुयायियों ने अहए। किया ? सच बात यह है कि अनेक चरित्र-हीन व्यक्तियों ने सत्यायह आन्दोलन में प्रवेश कर के उसके लोकोपकारी आंगों को शंका की दृष्टि से देखने का अवसर कुछ लोगों को दिया है। चरखा कातने, खादी पहनने, और स्वराज्य का मण्डा लेने वालों ने मिथ्याचार न किया होता तो शायद महात्मा गांधी को भी इक्कीस दिन का उपवास न करना पड़ता। वास्तव मे हमारे राजनैतिक आन्दोलनों की असफलता का प्रधान कारण हमारा असंगत आचरण है। ऐसी अवस्था में किव को हमारी ब्रुटियों पर कटाच करने का पूर्ण अधिकार है।

# द्वितीय खंड।

# हरिख्रोध की श्रीराधाकृष्ण-विषयक प्रारम्भिक धारणाएँ।

श्राय्यों ने वर्णाश्रम-व्यवस्था का श्राविष्कार करके श्राध्यात्मिक श्रीर भौतिक दृष्टिकोण के बीच समभौता प्रस्तुत करने की चेष्टा की थी। उनका यह त्राविष्कार भारतवर्ष में रहने वाले कुछ थोड़े से व्यक्तियों के लिए नहीं, सम्पूर्ण मानव-समाज के लिए था। मनोविकारों को संयमित रखना और फिर भी उन्हें चेत्र प्रदान करना इस समभौते का प्रधान उद्देश्य था। इसके श्रनुसार ब्राह्मण को कामिनी-कंचन से विरक्ति, चत्रिय को धर्म्मयुद्ध, वैश्य को दान, और सबसे मन्द अधिकारी शूद्र को शरीर द्वारा सेवा का त्रादेश दिया गया था। ब्रह्मचर्य्य पालन करते हुए विद्या का अर्जन, उसके वाद विवाह कर गृहस्थ-धर्म्स का पालन, उसके उपरान्त समाज की निष्काम सेवा श्रौर श्रन्त में जीवन से सन्यास ले लेने के लिए मनुष्य की साधारण श्रायु के श्रनुसार समय भी नियत कर दिया गया था। इस व्यवस्था में व्यक्ति के विकास को कोई रुकावट नहीं थी और न किसी भी वर्ण को अहंकार अनुभव करने के लिए अवसर था; क्योंकि संगठन का आध्यात्मिक आधार होने के कारण अहंकार का समावेश ही ऋसम्भव था । इसी विधान का ऋनुगमन करते हुए ऋाय्यों ने बहुत समय तक मानसिक त्रानन्द के साथ साथ सांसारिक सुख भी भोगा। यही सनातन धर्म है, यही आर्य्य-संस्कृति है, यही पूर्णता की श्रोर मानव व्यक्तित्व के श्रयसर होने के लिए राजमार्ग है।

हरिश्रोध जी इसी आर्य संस्कृति के समर्थक श्रीर अनुगामी हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि आर्यों ने ईश्वर-भक्ति तथा विराग को जीवन में उचित स्थान नहीं दिया था, जैसा कि बाद को बौद्ध धर्म्म ने दे दिया। हरिश्रोध जी भी विराग के विकृत रूप से उत्पन्न जड़ता के तो प्रवल विरोधी हैं। अनेक बार मैंने उन्हें कहते सुना है कि यदि संसार

को छोड़ दें तो करें क्या ? यदि उनमें विराग-भाव होता तो इस युद्धा-वस्था में वे शायद उन सब कामों को पूरा करने का संकल्प और दढ़ निश्चय न करते जिनमें सबरे से सन्ध्या तक लिपटे रहते हैं। यदि यह विराग-भाव अब नहीं है, तो वह कभी भी उनमें रहा होगा, इसमें सन्देह है।

हरिश्रीध जी की श्रादिकालीन रचनाएँ ईश्वर विषय को लेकर श्रमसर हुई हैं। पारिवारिक दैनिक जीवन का वातावरण उन्हें ईश्वरगुणान की श्रोर उन्मुख करने में सहायक हुआ हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? श्रीकृष्ण के प्रति भक्ति चांचा श्रीर माता के श्रद्धा-पूर्ण हृदय के उपहार के रूप में मिलने पर किन्हुदय ने स्वभावतः उसे श्रपने काव्य से श्रलंकृत किया। किन्तु इस उपहार में वह शक्ति न श्री जो संसारिक रसास्वादन की दिशा। में विकासशील हरिश्रीध के तत्कालीन व्यक्तित्व को श्रपने श्रीवकार में कर लेती, श्रथवा उनके काव्य को वह सजीवता प्रदान कर सकती जो श्रमरता की जननी है श्रीर जो किव के प्रकृत व्यक्तित्व का ही श्रनुसरण करती है। काव्यचेत्र में हरिश्रीध का सबसे पहला प्रयत्न 'श्रीकृष्ण-शतक' है। इसमे सौ दोहे हैं। इन दोहों में हरिश्रीध ने प्रचलित परम्परा के श्रनुसार श्रीष्कृण को परब्रह्म मान कर उनके यश का किर्तन किया है। पाठकों के श्रवलोकनार्थ कुछ दोहे नीचे दिये जाते हैं:—

"नमत निगुण निरलेप अज, निराकार निरहन्द ।

माया रहित विकार विन, कृष्ण सिचदानन्द ॥ १॥

निहं प्रमाद यामें कह, ताको है उन्माद ।

कृष्ण ब्रह्मता में करत, जो बावरो विवाद ॥ २॥

सिस, सूरज, नम, अनल, जल, दंसों दिसा, मिह, बात ।

कार्ल पाइ गोपाल तिज, काल सकल को खात ॥ ३॥

जाकी माया दाम में, अधे बिरंचि लखाहि ।

प्रेम डोर गोपिन बँघे, सो डोलत ब्रज माँ हि ॥ ४॥

सिव चतुरानन हूँ सकल, जाको चाहि न चूमि।

वा पावन पद रज भई, रंजित ब्रज की भूमि" ॥ ५॥

इन दोहों की रचना हरिश्रीध जी ने सत्रह वर्ष की श्रवस्था में की थी। इनमें न कोई मौलिकता है श्रीर न विचित्र प्रतिभा का कोई चम-त्कार। जिसके हृद्य में संसार के नश्वर मुखों के प्रति श्रासक्ति का श्रभाव नहीं है, वह ईश्वर-सम्बन्धी काव्य-रचना में सफल नहीं हो सकता। शब्दाडम्बर श्रीर श्रलंकारों की मंकार उस श्रवस्था में व्यर्थ है जब काव्य में प्राण ही का श्रभाव है। इन दोहों की यही दशा है। फिर भी इनसे इतना तो ज्ञात होता ही है कि जीवन के प्रारम्भिक काल में कवि ने श्रीकृष्ण को किस रूप में श्रंकित करने की चेष्टा की थी।

तीन वर्ष बाद हरिख्रौध, जी ने १५ अप्रोत सन् १८८५ ई० को 'रुक्मिग्गी-परिग्गय' श्रौर उसके तीन मास बाद 'प्रद्युम्न-विजय' व्यायोग लिख डाला। 'प्रद्युम्न-विजय-व्यायोग' सन् १८८३ ई० में श्रौर 'रुक्मिग्गी-परिग्य' सन् १८९४ ई० में प्रकाशित हुआ। इन दोनों प्रंथों को देख कर छतरपुर के महाराज हरिस्रोध जी से मिलने के लिए बहुत उत्कण्ठित हुए। उस समय पं० श्यामबिहारी मिश्र छतरपुर के दीवान थे। महाराज ने मिश्र जी द्वारा हरिश्रौध जी तक श्रपनी उत्क-ण्ठा का संदेश पहुँचाया। हरिश्रीध जी श्रनेक कारणों से, जिनमें सरकारी नौकरी की परवशता मुख्य थी, इस अनुरोध का शीघ्र ही पालन नहीं कर सके। उनकी त्रोर से यह उत्साहहीनता देख कर सहृदय महाराज ने बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में अपने हाथ से पत्र लिखा और उलह्ना देते हुए उनसे पूछा कि क्या उनमें ऐसी कठोरता निष्ठुर-शिरोमणि भगवान श्रीकृष्ण का गुण गाते गाते त्रागयी है। हरिस्रौध जी की कठिनाई से परिचित होने के बाद महाराज ने आज़मगढ़ के कलेक्टर को तार देकर उनको छतरपुर आने के लिए छुट्टी देने का अनुरोध किया। निदान हरित्रौध जी को छुट्टी मिली, श्रौर वे छतरपुर गये।

'प्रद्युम्न-विजय-व्यायोग' पर स्व० पं० प्रतापनारायण मिश्र की भालोचना की कुछ पंक्तियां नीचे दी जाती हैं:—

"व्यायोग यद्यपि नाट्य-रिसकों के लिए बहुत रुचिकारक नहीं होता, क्योंकि उसमें रंगभूमि पर दो ही चार पात्रों का गमनागमनादि होता है। पर किवता के प्रेमियों को अवश्य उसमें स्वादु मिलता है। अभी तक श्रीभारतेन्दु हरिश्चन्द्र लिखित 'धनंजय-विजय' के अतिरिक्त हिन्दी में कोई दूसरा व्यायोग देखने में नहीं आया। इस अभाव की पूर्ति के लिए पंडित जी सच्चे धन्यवाद के पात्र हैं। और किवता का तो आप की कहना ही क्या है! प्राचीन किवयों का सा आनन्द देती है।"

'रुक्मिणी-परिणय' में किव ने रुक्मिणी-द्वारा श्रीकृष्ण के पति-रूप में वरण किये जाने का का वर्णन किया है। जान पड़ता है इसे श्रौर 'प्रद्युम्न-विजय-ज्यायोग' को लिखने में हरिश्रीध जी का श्रमिप्राय रचना-व्याज से श्रीकृष्ण-चर्चा ही करना था। उस दृष्टि से इनमे माधुर्य्य है, भावुकता है, त्रोज है। किन्तु यदि केवल नाट्यकला की दृष्टि से देखा जाय तो ये रचनाऍ उल्लेख-योग्य उत्क्रप्टता से रहित प्रतीत होती है। नाटक में किसी घटना-सम्बन्धी उत्सुकता को पराकाष्टा तक पहुँचा कर क्रम क्रम से उसका शमन होना चाहिए। नाटकीय प्रगति के पाँच अंग है—आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, श्रीर फलागम । इन पाँचो के साथ पाँच संधियाँ होती हैं, जो नाटकीय गति के एक सीमा को पहुँच जाने की सूचना देती हैं। मुख सन्धि, आरम्भिक बीजारोपण का, प्रतिमुख-सिन्ध यह द्वारा बीज के ऋंकुरित होने का, गर्भ सिन्ध ऋंकुर के वृत्त-रूप में परिगात होकर फल प्राप्त्याशा-संचार का, अवमर्श सन्धि विकट विव्र उपस्थित करके फल का मिलना कठिन प्रतीत कराने का, तथा उपसंहार संधि फल-प्राप्ति की सूचक है। संधियों मे अवमर्श संधि पर नाटक की सारी रोचकता निर्भर है, क्योंकि यदि बाधाएँ न उपस्थित होंगी तो नाटक के दर्शक अथवा पाठक के हृदय में चिन्ता, उत्कण्ठा, ख़ौर व्याकुलता का संचार कैसे होगा ? 'रुक्मिग्णी परिग्णय<sup>?</sup> में हरिझौध जी ने ख़बमर्श संधि की प्रभावशालिता की खोर ध्यान नहीं दिया है। इस नाटक को वस्तु को तो उसी समय समाप्त सममना चाहिए जिस समय त्राह्मण से सन्देश पाने पर श्रीकृष्ण ने कह दिया:-

"द्विजदेव! प्राण्यारी रुक्मिणी, जिसका यह प्रण है श्रौर जिसकी मेरे लिए इतनी उत्कण्ठा है, क्या मेरे विरह-दु:ख से दु:खी होकर श्रपने प्राण को त्याग सकती है ? हाय ! क्या मेरे जीते प्रियतमा की यह दशा हो सकती है ? कदापि नहीं । चन्द्रमा के प्रकाशित रहते कुमो-दिनी कब मज़ीन हुई है ? श्रगाध जलशाली श्रकूपार का भगवती भागीरथी को कब वियोग हुश्रा है ?"

उक्त अवतरण को पढ़ने पर पाठक या नाटक-दर्शक की श्रोर से कहा जा सकता है कि उसे नाटक को श्रागे पढ़ने या देखने की श्राव-श्यकता ही नहीं रह गयी, क्योंकि रुक्मिणी की विपन्नावस्था के श्राधार पर ही तो नाटक-सम्बन्धी उत्कण्ठा निर्भर थी। यदि नाटककार यह कहे कि अभी तो श्रीकृष्ण को शिशुपाल से लड़ाई करनी होगी तो उसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि इस लड़ाई के परिणाम का भी तो श्राभास मिल गया; क्योंकि जो कृष्ण वाल्यावस्था ही में श्रनेक राच्नसों का वध करने में समर्थ हुए थे, जिन्होंने कंस का वध किया तथा जरा-सन्ध को हराया था, तथा जिन्होंने श्रनेक श्राश्चर्य-जनक कार्य्य किये थे, उनसे यह श्राशा करना सर्वथा स्वभाविक है कि वे शिशुपाल का वध कर डालोंगे। हाँ, यदि कृष्ण जी रुक्मिणी को पत्नी-रूप में ग्रहण करने में किसी तरहकी हिचिकचाहट दिखाते श्रथवा शिशुपाल में वीरता श्रादि से सम्बन्ध रखने वाली कोई ऐसी विशेषता दिखलायी गयी होती जो कंसादिमें न होती, तब घटना में रोचकता श्रा सकती थी। यही बात 'प्रयुग्न-विजय-ज्यायोग' के सम्बन्ध में कहीं जा सकती है।

'रुक्मिणी-परिण्य' की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उसमें श्रीकृष्ण मनुष्य-रूप में, अधिक से अधिक अवतारिक मनुष्य के रूप में, अंकित हुए हैं। सन् १८९९ ई० में, या उसके लगभग, हरिख्रीध जी के 'प्रेमाम्बुबारिध' 'प्रेमाम्बुप्रसवण' और 'प्रेमाम्बुप्रवाह' नामक तीन संग्रह प्रकाशित हुए। इनमें कहीं तो श्रीकृष्ण परब्रह्म-रूप में अंकित हुए और कहीं साधारण मानव रूप में। हिन्दी-साहित्य मे यह प्रणाली कई शताब्दियों से प्रचलित थी, अतएव साधारणतया इसे कोई विशेषता न कहना चाहिए। परन्तु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हरिख्रीध की इन प्रारम्भिक रचनाओं में कही श्रीकृष्ण के आचरण में वह असंगित नहीं

दिखायी पड़ती जो उन्हें परब्रह्मता से बहुत दूर कर दे। श्रीकृष्ण को परब्रह्म श्रौर मानव दोनो स्वरूपों में श्रीकित करने वाले प्रायः एक ही काल के निम्न-लिखित पद्यों को देखिए:—

#### [ ? ]

"जगत में प्रकट प्रताप तिहारों। वन तृण ते विरंचि छौं जढुवर तेरो प्रवल पसारों। तेज तिहारोई सूरज शिंग त्यो तारन मैं राजै। निराधार नभ तेरे ही वल तिनको व्यूह बिराजै"।

#### [२]

"भजहु जन जदुपित कमला नाथ । सेस सुरेस गनेस सम्भु अज जेहि पद नावत माथ । सनकादिक नारद निगमागम वरनत जाको गाथ"।

#### [३]

"अकल अनादि अज अजित अरूप अखिलेस जग भूप ज्योति अगम जगैया को।
तीन लेक विदित अजादि बन्दनीय विभुसन्त जन काज नाना बपुख धरैया को।
हरिऔध ताप उपतापिंह हरेया महापातक कदन पापी पुंजन तरेया को।
जन वरदेया सुखदेया करवेया काजमै तो जानों एक बलराम जू के भैया को"।

#### [8]

"नाथ कोउ कैसे तुम्हे पछाने। परिमित आयु ज्ञान मित को नर तोहिं कहा किमि जाने। यह सुनील निर्मल अनन्त जो गगन सीस पै सोहै। जा में कोटि कोटि तारावलि जन मन नैनन मोहै।

इनमें एक तारका हूँ को भेद न कोउ भल जान्यो। जदिप जुक्ति औं जतन कितेकन अपने मन अनुमान्यो। यह अपार जो तरल तरंगायित भू जलनिधि राजै। जा मैं नाना रूप रंग की बस्तु अनेक बिराजै। तिन मैं केवल किती वस्तु को कोऊ मरम बतायो। सेस अपार वस्तु को अब छौं किनहूँ पार न पायो। यह भूतल जापै हम अपनो समयो सदा बितावत। ताहू की अनन्त बस्तुन को अजहूँ अन्त न आवत। कहा काम गुरु वस्तुन सों है लघु बस्तुन ही लीजत। एक कीट या एक रेणु पे अति चंचल चित दीजत। बहु विधि सोचे हूँ इनहूँ को मरम न कछू जनायो। जितनो ही सोचत तितनो ही हियो रहत उकतायो। छोरि देत इनहूँ को केवल अपने तनुहिं निहारत। पै या को विभेद हूँ कैसेहुँ काहु न बनत बिचारत। जब तेरी विचित्र रचना को भेद न कछू जनावै। तेरे एक कीट हूँ की जब जुक्ति न हिये समावे । कैसे जानि सकत तब तोको कोऊ या जग माही। हरीऔध याही ते बिबुधन भाखी नेति सदाहीं"।

## [4]

'बस में न आपने हों विबस भई हों महा,
वेदन बढ़त भाखे हिय के हवाल को ।
बुधि बिनसानी लेस रहाो ना विबेक हूं को,
बारि ढरें बेरी हूं हगन लखि हाल को ।
हिरऔध की सों जोग बितया अन्ठी अहै,
केवल बतेये इतो तिज सब जालको ।
कैसे वह साँवरो सरूप हिय में ते कढ़े,
उधौ किमि भूले रास मण्डल गोपाल की ।। १ ।।
कैसे मंजु बाँसुरी की सुरित बिसारि दीजै,

कैसे याद कीजे निहं बचन रसाल को।

मन्दं मुसुकानि कैसे चित पे चढ़े ना कबीं, कैसे छूटि जावे ध्यान लटकीली चाल को । हरिऔध की सौं सबै करिहों तिहारी कही, केवल बतैये इतौ छोरि सब ख्याल को । कैसे वह साँवरो सरूप हिय में ते कड़े, ऊधो किमि भूलै रास मण्डल गोपाल को ॥ २॥ बारि के भरे हूँ तोख लहत न कैसहूँ हैं, हॅसिबो न जानें ऐसी महत उदासी हैं। लोक लाज हूँ ते काज राखत कलू ना कबीं, गाज के परे हूँ तेरी पूरन उपासी हैं। हरिऔध औरन की चाह सपनेहूँ नाहिं, तेरे प्रेम बूँद ही की अनुदिन आसी हैं। उघरी ये ॲिखयॉ हमारी ऐन चातकी सी, एरे घनस्याम तेरे रूप-रस-प्यासी हैं ॥ ३॥ **ऊबि ऊबि प्रान मेरो तलफत**, आठो जाम, हूबि ह्वि बिरह समुद्र मन हारो है। भई हों बूझि सकत न बात कोऊ, धरकत बार बार हियरो हमारो है। किमि हिय सों बिसारि हरिऔध हम, ध्यावें जगदीसे जो न जीवन को प्यारो है। में मन में हिये में प्रान नैनन मे, रम्यो रोम रोम में रसीलो नन्दवारो है ॥ ४ ॥ बावरी है जाती बार बार कहि वेदन को, बिंलखि बिलखि जो बिहार थल रोती ना। पीर उठे हियरो हमारो टूक टूक होत, ध्याइ प्रान नाथ जो कसक निज खोती ना । 'हरिऔध' प्राननाथ गमन बिदेस कीने, नैन निस जात जो सपन सँग सोती ना। तनु जरि जात जो न ॲसुआ ढरत ऊघो, प्रान कदि जातो जो प्रतीति उर होती ना"।। ५॥ एक से लेकर चार तक की संख्या के पद्यों की पंक्तियां जितनी ही साधारण और नीरस हैं उतनी ही अंतिम पद्यों की पंक्तियाँ सबल, सरस, हृद्यस्पर्शिनी और मर्म-वेधिनी हैं! व्यक्तित्व के अनुकूल विषय पाकर हरिऔध का काव्य उष:कालीन कमल की भाँति कैसा प्रफुल्ल हो गया है!

हिन्दी के अनेक कवियों ने श्री कृष्ण को उभय क्प में श्रंकित किया है। नीचे के कतिपय पद्य देखिए:—

"शंकर से सुर जाहि जपें चतुरानन ध्यानन में नहिं पार्वें। नेकु हिये मैं जो आवत ही रसखान महा जड़ मूढ़ कहार्वे। जा पर सुन्दर देवबधू नहिं वारत प्रान अबार लगार्वे। ताहि अहीर की छोहरियां छिछया भिर छाछ पै नाच नचार्वे"।

—रसखान

"मोहन अद्भुत रूप किह न आवत छिब ताकी। अखिल खण्डन्यापी जु ब्रह्म आभा है जाकी। परमातम धरमी धन सब के अन्तरजामी। नारायन अगवान धरम किर सब के स्वामी।

-- नन्ददास

सूरदास ने कहीं कहीं श्रीकृष्ण को ईश्वर-रूप में अंकित किया है। और कहीं मानव-रूप में। पहले उनके ईश्वर-रूप श्रीकृष्ण को देखिए:-

"जो सुख होत गोपालहिं गाये।

सो न होत जप तप के कीने कोटिक तीरथ न्हाये। दिये छेत निहं चारि पदारथ चरन कमल चित लाये। तीनि लोक तृन सम किर लेखत नदनंदन उर आये। बंसी बट वृन्दावन जमुना तिज बैकुण्ठ को जाये। स्रदास हिर को सुमिरन किर बहुरि न भव चिल आये।

श्रव उन्हीं के श्रंकित मानव-रूप को देखिए:—

- १—"घुदुरुन चलत श्याम मणि ऑगन मात पिता दोउ देखत री। कवहुँक किलकिलात मुख हेरत कबहुँ जननि मुख पेखत री। लटकन लटकत लिलत भाल पर काजर बिंदु भुव ऊपर री। यह सोभा नैनन भिर देखेँ निहं उपमा कहुँ भूपर री। कबहुँक दौरि घुदुरुवन लटकत गिरत परत फिरि धावत री। इतते नंद बुलाइ लेत हैं उतते जननि बुलावित री। दंपित होड़ करत आपुस में स्थाम खिलौना कीनो रींं।
  - २—''यशोदा हिर पालने झुलावै। हलरावै दुलराइ मल्हावे जोई सोई कछु गावै। मेरे लाल को आउ निद्रिया काहे न आनि सुवावै। तू काहे न बेग ही आवै तो को कान्ह बुलावै। कबहुँ पलक हिर मूँदि लेत हैं कबहुँ अधर फरकावै। सोवत जानि मौन हैं है रहि किर किर सैन बतावै। इहि अन्तर अञ्चलाइ उठे हिर यशुमित मधुरे गावै। जो सुख सूर अमर सुनि दुरलभ सो नॅद भामिनि पावै"।

नरोत्तम दास ने श्रीकृष्ण का मानव-हृदय बहुत सुन्दर पंक्तियों में व्यक्त किया है। आपने मित्र सुदामा की करुणाजनक दशा देख कर श्रीकृष्ण कहते है।

"काहे विहाल विवाइन ते मग बंटक जाल गड़े पुनि जोये। हाय महादुख पायो सखा तुम आये इते न किते दिन खोये। देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करि के करुणानिधि रोये। पानी परात को हाथ छुयो निहं नैनन के जल ते पग धोये।"

सुदामा के तराडुल खाते समय जब रुक्मिग्णी ने उनको रोक दिया तव श्रीकृष्ण ने उनसे कहा:—

"क्यो रस में विप वाम कियो अब और न खान दियो यक फंका। विप्रिहें लोक-तृतीयक देत करी तुम क्यो अपने मन शंका। भामिनि मोहिं जिमाय भली विधि कौन रह्यो जग में नर रंका। लोग कहें हरि मित्र दुखी हमसे न सह्यो यह जात कलंका।" हिन्दी-साहित्य में श्रंकित राधा-कृष्ण की ये मूर्तियां हरिश्रोध जी के सामने थीं। उस समय उनमें इन चित्रों के दोप देखने की शक्ति नहीं थी। यह भी कहा जा सकता है कि वे इनके सौन्दर्य पर मुग्ध थे, क्योंकि तभी तो लगभग उन्हीं दिनों, जब उनके तीनों काव्य-संग्रह प्रकाशित हुए थे, वे नायिकाश्रों की विविध-रूपिणी छिवि का श्रंकन कि वत्तों और सवैयों में कर रहे थे। संतोष की बात यही है कि उन्होंने कृष्ण श्रोर राधा को कीचड़ में नहीं घसीटा।

यहाँ यह भी कह देना आवश्यक है कि मैं नारी-सौन्दर्य्य-वर्णन के विरुद्ध नहीं हूँ। उदाहरण के लिए पदमाकर की निम्नलिखित सबैया में मैं निर्दोष काव्य पाता हूँ, यद्यपि उसे उच्च कोटि का काव्य मानने के लिए तैयार नहीं हूँ:—

"ए अिल या तिय के अधरानि में आनि चढ़ी कछु माधुरई सी। ज्यो पदमाकर माधुरी त्यों कुच दोयन की बढ़ती उनई सी। ज्यों कुच त्यों ही नितम्ब चढ़े कछु ज्यों ही नितम्ब त्यों चातुरई सी। जान ऐसी चढ़ाचढ़ि में किहि धौं किट बीचिहं छूटि लई सी"।

इसी प्रकार रिसक किव विद्यापित के निम्नलिखित पद्यों में भी नारीसौन्दर्य का सुन्दर श्रंकन हुश्रा है:—

"तोहर बदन सम चाँद होअथि नहिं जैयो जतन विह देला। कै वेरि कादि बनावल नव कय तैयो तुलित नहिं भेला। लोचन तूअ कमल नहिं मै सक से जग के नहिं जाने। से फिर जाय लुकैलन्हि जल भय पंकज निज अपसाने"।

यदि राधा और कृष्ण के सम्बन्ध में अक्तेतर किवगण अपनी कारीगरी को यहीं तक सीमित रखते तो भी विशेष चिन्ता की बात नहीं थी। किन्तु जिस समाज में उन्होंने जन्म पाया था, जिसमें उनका लालन-पालन हुआ था, उसकी रुचि से प्रभावित न होना भी उनके लिए उतना ही असम्भव था जितना वर्तमान काल के वातावरण से अप्रभावित रह जाना हरिग्रोध जो के लिए सम्भव नहीं है। समाज की पतित मनो-वृत्तियों के अतिरिक्त, राधाकृष्ण को काव्य का विषय बनाने के मूल ही मे कुछ ऐसी वात थी जो असमर्थ किंग्यों को प्रलोभन में डाल कर उन्हें दुर्वल बनाती और अंत में कलुषित रचना के गड्डे में गिरा देती थी। समाज की रुचि में संशोधन होने और कृष्ण-काव्य की एक विशे-षता का बल घटने से हरिग्रीध के प्रगतिशील व्यक्तित्व को किस प्रकार अनुकूल वातावरण मिला और किस प्रकार वे अपने सर्व्वोत्कृष्ट प्रन्थ 'प्रियप्रवास' के शरीर-संगठन तथा उसमें प्राण-सञ्चार के लिए समुचित सामग्री प्राप्त कर सके, इसकी चर्चा अन्यत्र की जायगी।

# उपन्यासकार के रूप में हरिश्रोध।

जिन दिनो हरिश्रोध जी राधा-कृष्ण-विषयक पद्यों की रचना कर रहे थे उन्ही दिनां बॅगला भाषा का साधारण ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर वे वॅगला के उपन्यासो को पढ़ने में तल्लीन भी रहा करते थे। ये रोचक उपन्यास कभी कभी उनके चित्त पर इतना ऋधिकार कर लेते थे कि रात के दो दो, तीन तीन बजे तक वे पढ़ते ही रह जाते थे। बँगला उपन्यासकारों मे बंकिमचन्द्र चटर्जी उन्हें विशेषे प्रिय हो रहे थे। बंकिम वाबू के उपन्यासों में देश-प्रेम और जाति-प्रेम की जो धारा प्रवाहित है उसने हरिस्रोध जी के चित्त पर स्थायी प्रभाव डाला। भक्ति का जो कुछ बाह्य प्रभाव उनकी कला पर था वह चीए हो ही चला था। उसके स्थान में शृंगार ने उस पर ऋधिकार कर लिया था। इन उपन्यासों के प्रभाव ने देश श्रौर जाति की दुर्दशा के प्रति वेदना की श्रनुभूति का संचार करके उनकी कला के स्वरूप-निर्माण के लिए एक नवीन सामग्री प्रस्तुत की। राधा-कृष्ण-विषयक पद्यों को यदि स्वतन्त्र पथ मिलता तो शायद हरिस्रौध जी की लेखनी भी स्रन्यपूर्ववर्ती कवियों की लेखनी की तरह अनियंत्रित हो जाती, और यदि बहुत अधिक संयत होने की भी चेष्टा करती तो अधिक से अधिक स्वर्गीय 'रत्नाकर' जी की शैली की स्रोर प्रगतिशील होती । किन्तु वास्तव में बॅगला के इन उपन्यासों ने हरिख्रौध जी को यह अनुभव करने की ख्रोर प्रेरित किया कि शृंगाररस के एकान्त सेवन से काम नहीं चल सकता; देश की वर्त्तमान परिस्थिति में उसका उचित रूप भी जब शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है, तब किचित् भी अतिरंजित, अथवा विकृत स्वरूप अरुचि ही का कारण होगा। श्रौर, उनकी इसी धारणा का हम यह परिणाम देख रहे है कि जब ये पद्य 'रस कलस' मे गर्भित हो कर त्राज हमारे सामने श्राये हैं तब श्रपने वातावरण को बहुत कुछ संशोधित श्रौर परिष्कृत

करके ही आये हैं; इनमें वह नग्नता नहीं है जो उन्हें सर्वथा अरुचि-कर वना देती।

इस अध्ययन ने इतना ही नहीं किया। हिरिश्रीध जी को उपन्यास लिखने की श्रोर भी प्रेरित किया। ये उन्नीसवी शताब्दी के श्रंतिम वर्ष थे। इन्हीं दिनों हिन्दी के श्रॅगरेज विद्वान डाक्टर ग्रियर्सन ने खड्गविलास प्रेस के श्रध्यन वावू रामदीन सिंह का ध्यान ठेठ हिन्दी में कोई ग्रंथ प्रकाशित करने की श्रोर श्राकर्षित किया। वावू साहब ने हिरिश्रीध जी से डाक्टर महोदय की इच्छापूर्ति करने का श्रनुरोध किया। 'ठेठ हिन्दी का ठाट' इसी श्रनुरोध-पालन का फल हुआ। डाक्टर महोदय के उद्योग से यह ग्रंथ इंडियन सिविल सर्विस की परीन्ता में पाठ्य पुस्तक के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उन्हें यह इतना श्रधिक पसंद श्राया कि उन्होंने इसी भाषा में एक श्रौर ग्रंथ लिखने का, जो कुछ वड़ा हो, श्रनुरोध हरिश्रीध जी से किया। 'श्रधिखला फूल' की सृष्टि इसी प्रकार हुई।

'ठेठ हिन्दी का ठाट' की कहानी बिल्कुल सीधी सादी है। देव-वाला का व्याह देवनन्दन के साथ सामाजिक कुरीति के कारण नहीं हो पाता। परन्तु विवाह श्रसम्भव होने पर भी न देववाला देवनन्दन को भूलती है श्रीर न देवनन्दन देव वाला को भूलता है। देवनन्दन का प्रभ त्यागमय है श्रीर उसका परिचय उसने तब विशेष रूप से दिया है जब देववाला पर श्रसहनीय कप्ट पड़े हैं। हरिश्रीध जी को सहद्यता ने इस उपन्यास के पात्रों में सजीवता का संचार कर उन्हें श्रत्यन्त प्रभावशाली वना दिया है।

जव नीति पर श्राश्रित सामाजिक नियम काल के प्रभाव से मानव-व्यक्तित्व के विकास में सहायक होने की जगह वाघक हो जाते हैं, तभी मानव-हृदय की पीड़ा को श्रपने श्रंक में धारण कर कला सूखे हुए पौधों को श्रॉसुश्रों से सींचने के लिए श्राती है। श्रतएव हरिश्रीध ने उस मार्सिक पीड़ा की श्रोर पाठकों का ध्यान श्राकर्पित किया जो हमारे समाज मे प्रवेश करने वाले युवको श्रीर युवितयों की प्रायः जीवनसंगिनी होती है, हरिश्रोध की कला के विकास की दृष्टि से 'ठेठ हिन्दी का ठाट' श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें उनकी मानसिक क्रान्ति का श्रीगणेश प्रतिविन्वित है। इस प्रंथ में हरिश्रोध जी जैसे मनुष्य की श्रोर उन्मुख हुए हैं वैसे ही प्रकृति की श्रोर भी। इसकी विचित्र भाषा, इसमें श्रंकित नारी श्रोर पुरुष के चित्र, इसके प्रकृति-वर्ण न सभी इस योग्य है कि इसके श्रध्ययन के लिए हम थोड़ा ठहरें, विशेष कर इस दृष्टि से कि जिन तत्त्वों से हरिश्रोध के प्रतिष्ठित महाकान्य 'प्रियप्रवास' का निर्माण हुत्रा है उनका प्रारम्भिक श्रविक्रित कृष इसीमें मिलेगा। ठेठ हिन्दी में लिखी गयी रचनाएँ हिन्दी में बहुत कम हैं, नहीं के बराबर हैं। सैयद इंशा श्रन्ला खाँ की रानी केतकी की कहानी नाम की एक पुस्तक ही श्रंधरी रात का टिमटिमाता तारा है। इसकी कहानी रोचक है; इसकी भाषा भी। सर्जीव श्रोर सरस श्रवश्य ही है, किन्तु इसमें मनोरंजन हो प्रधान उद्देश्य है। इस प्रकार ठेठ हिन्दी के साहित्य में ठेठ हिन्दी का ठाट युगान्तर उत्पन्न करनेवाला सममा जा सकता है।

ठेठ हिन्दी क्या है ? इसे हरिश्रोध जी के शब्दों मे सुनिए:—

''जैसा शिचित लोग आपस में बोलते चालते हैं भाषा वैसी ही हो, गॅबारी न होने पावे। उसमें दूसरी भाषा अरबी, फारसी, तुर्की, ऑगरेजी इत्यादि का कोई शब्द शुद्धरूप या अपभ्रंश रूप में न हो। भाषा अपभ्रंश संस्कृत शब्दों से बनी हो, और यदि कोई संस्कृत शब्द उसमें आवे भी तो वहीं जो अत्यन्त प्रचलित हो, और जिसको एक साधारण जन भी बोलता हो।"

ठेठ हिन्दी के प्रवल पृष्ठ-पोषक डाक्टर प्रियर्सन की सम्मति भी पाठक देख लें:—

" ठेठ हिन्दी संस्कृत की पौत्री है, हम यह कह सकते है कि संस्कृत की पुत्री प्राकृत और प्राकृत की पुत्री ठेठ हिन्दी है।"

"अन्य भाषात्रों की तरह हिन्दी भी दूसरी भाषात्रों से शब्द प्रहण करती है। जब वह किसी विशेष विचार को प्रकट करना चाहती है और देखती है कि उसके पास उपयुक्त शब्द नहीं हैं, उस समय वह प्रायः आवश्यक शब्द संस्कृत से उधार लेती है। प्रत्येक ठेठ शब्द अर्थात् वह शब्द, जो प्राक्टत-प्रसूत है, तद्भव कहलाता है। संस्कृत से उधार लिया हुआ प्रत्येक शब्द जो प्राक्टत से उत्पन्न नहीं है और इस कारण ठेठ नहीं है, तत्सम कहलाता है, यदि तद्भव शब्द न मिलते हों तो तत्सम शब्द का प्रयोग करने में कोई आपित्त नहीं। 'पाप' तत्सम है। ठींक इस अर्थ का द्योतक कोई तद्भव शब्द नहीं है। अतएव यथा स्थान 'पाप' का प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु जहां एक ही अर्थ के दो शब्द है, एक तद्भव (अर्थात् ठेठ) और दूसरा तत्सम, वहां तद्भव शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए। 'हाथ' के लिए तद्भव शब्द 'हाथ' और तत्सम शब्द 'हस्त' है। अतएव 'हस्त' के स्थान पर 'हाथ' का प्रयोग होना ही संगत है।"

"यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक तत्सम शब्द उधार लिया हुआ है। यह उधार हिन्दी को अपनी दादी से लेना पड़ता है। यदि मैं अपने सम्बन्धियों तथा मित्रों से प्रायः ऋण लेने की आदत डालूँ तो मैं विनष्ट हो जाऊँगा। इसी प्रकार यदि हिन्दी उस अवस्था में भी जब कि उसके लिए ऋण लेना नितान्त आवश्यक नहीं है, ऋण लेने का स्वभाव डालती रही तो वह भी विनष्ट हो जायगी। इस कारण मैं बल-पूर्वक यह सम्मति देता हूं कि हिन्दी के लेखक, जहाँ तक संभव हो, ठेठ शब्दों अर्थात् तद्भव शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि वे हिन्दी के स्वाभाविक अंग अथवा अंश भूत साधन हैं। उधार लिये हुए संस्कृत शब्दों का जितना ही कम प्रयोग हो उतना ही अच्छा।"

डाक्टर साहव का संस्कृत को ठेठ हिन्दी का दादी कहना ठीक ही है। परन्तु हम लोग दादी को ऐसा सम्वन्धी नहीं समम्भते जिससे उधार लेने में किसी तरह की भिम्मक मालूम हो। जो हो, ऐसी भाषा लिखने के लिए कमर कसना जिसमें उन विदेशी शब्दों का बहिष्कार भी करना पड़े जो हिन्दी की प्रकृति में तन्मय हो गये हैं अपने ही आप को बंधन में डालना है। समम्म में नहीं आता, ठेठ हिंदी पर इतना आवश्यक ज़ोर देने में डाक्टर महोदय का क्या उद्देश्य है, जब कि यह सर्वथा स्पष्ट है कि एक श्रोर तो परिमित चेत्र के भीतर व्यतीत होने वाले सरल, कृषि-व्यवसायी प्रामीण जीवन के प्रयोग में श्राने वाले शब्द उच्च शिचा का माध्यम होने वाली प्रगतिशील भाषा के लिए पर्य्याप्त नहीं हो सकते, श्रोर दूसरी श्रोर सरकारी श्रदालतों के श्राधिक सम्पर्क से प्रामीण बोली के श्रंग-स्वरूप श्रनेक फारसी श्रोर श्ररबी शब्दों का प्रामीणों की कथित भाषा ही में से बहिष्कार नहीं किया जा सकता । यदि हरिश्रोध जी ने एक सरल कहानी न लिख कर कोई श्र्य शास्त्र या इतिहास का प्रथ लिखा होता तो सम्भवतः उनके सामने श्रानवारणीय कठिनाई उपस्थित हो जाती । जो हो, हिदी गद्य के इतिहास में हरिश्रोध जी का यह प्रयोग स्मरणीय रहेगा । 'ठेठ हिंदी का ठाठ' से एक श्रवतरण पाठकों के श्रवलोकनार्थ नीचे दिया जाता है:—

"एक दिन हेमलता अपने पित रामकान्त के पास बैठी हुई पंखा मिल रही थी। इधर उधर की बात हो रही थी, इसी बीच देवबाला की बात उठी। हेमलता ने कहा—'देववाला ग्यारह बरस की हो गयी, अब उसका ब्याह हो जाना चाहिए, मैं चाहती हूँ इस बरस आप इस काम को कर डालें।' रामकान्त ने कहा—'यह बात मेरे जी में भी बहुत दिनों से समायी है। मैं भी इस बरस उसका व्याह कर देना चाहता हूँ। पर क्या करूँ, कही जोग घर बर नहीं मिलता। एक ठौर व्याह ठीक भी हुआ है तो वह पाँच सौ रोक माँगते हैं। इसी से कुछ अटक है, नहीं तो इस बरस ब्याह होने में और कोई मंमट नहीं है।"

डपन्यास की इस भाषा के साथ उस भाषा की तुलना की जिए जिसे हरिश्रौध जी ने अन्थ डाक्टर ियर्सन महोदय को समर्पित करते हुए लिखी है:—

"में एक साधारण जन हूँ, आप मुक्तसे सर्वथा अपरिचित हैं। कितु महानुभाव की सत्कीर्त्तिकल कौमुदी, हिम धवल शृंगसमूह विमंडित हिमाचल से भारत समुद्र के उत्ताल तरंग माला विधौत कन्या कुमारी अन्तरीप तक सुविकीर्ण है। आज उसकी नैसर्गिक शीतलता पर भारत-

वर्ष का प्रत्येक पठित समाज विमुग्ध है, और प्रत्येक सुशिचित व्यक्ति उसकी मनः प्राण परितोषिणी माधुरी पर आसक्त, इसी सूत्र से मुक्त अल्पज्ञ को भी आपसे परिचय रखने की प्रतिष्ठा प्राप्त है। और यहीं कारण है जो आज में आप की सेवा में एक सदुपहार लेकर उपस्थित होने का साहस करता हूँ। उपहार अपर कश्चित् वस्तु नहीं, मेरा ही निर्माण किया हुआ 'ठेठ हिदी का ठाट' नामक एक साधारण उपन्यास है। आशा है, आप इसको प्रहण करके मेरे आन्तरिक अनुराग की परितृति साधन कीजिएगा। विशेष निवेदन करके में आपके अमूल्य समय को विनष्ट नहीं करना चाहता।"

'ठेठ हिंदी का ठाट' की भूमिका की भाषा भी ऐसी ही है। निम्न लिखित अवतरण देखिए:—

"एक वर्ष वीतने पर है, हमारे अमायिक वन्धु महाराज कुमार वावू राम दीन सिंह जी ने मुक्तसे ठेठ हिंदी की कोई पुस्तक लिखने के लिए अनुरोध किया था। मैं भी उनकी आज्ञानुसार उसी समय इस कार्य्य के सम्पादन के लिए दत्तचित्त हुआ था। किंतु कतिपय कारणों और दुर्निवार विद्यों का एकत्र समावेश होने से अब तक मैं उक्त कार्य्य की पूर्ति मे असमर्थ रहा हूँ। किंतु आज मैं वहुत प्रसन्न हूँ कि जिस विषय पर एक वर्ष से लक्ष्य रहा है वह आज मेरे हस्तगत हुआ है।"

मंथ की भाषा से पाठक मन्थ की भूमिका अथवा उसके समर्पण की भाषा का मिलान करे। एक का मुँह उत्तर की ओर है तो शेष दोनों का मुँह दक्षिण की ओर! फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उपन्यास की भाषा में प्रायः सर्वत्र स्वाभाविकता का प्रवेश हो सका है और उसने मम्मेस्पर्शी भावो को व्यक्त करने में अपनी शक्ति प्रदर्शित की है।

ठेठ हिंदी का ठाट नारी का वड़ा ही सरल रूप अंकित करता है। देववाला का दर्शन हमें सब से पहले आँचल के नीचे एक माला छिपाये रहने की अवस्था में होता है। देवनन्दन के बहुत आग्रह करने पर जब वह माला दिखलाती है तब देवनन्दन स्वभावतः पूछ बैठता है—"यह माला तुमने क्यों वनायी है देववाला ? देववाला उत्तर न देकर कहती

है कि तुम्हीं न बतलाश्री, देखें तुम ठीक बात बता पाते हो या नहीं। देवनन्दन के यह कहने पर कि भला हम तुम्हारे जी की बात कैसे जान सकेंगे, वह कहती है—''क्या तुम हमारे जी की बात नहीं जानते ? जो नहीं जानते तो हमसे मिलने के लिए यहाँ कैसे श्राया करते हैं ?" एक लड़की का इतना कह जाना कम नहीं, इसलिए स्वभावतः उसकी श्रांखें लजा से नत हो गयी श्रीर कपोलों पर लालिमा दौड़ गयी।

थोड़ी देर के बाद देवबाला फिर कहती है—"क्या जिसको कोई प्यार करता है, कुछ अच्छा मिलने पर वह उसे देना नहीं चाहता ?" बालिका की यह स्पष्टोक्ति ही बतलातों है कि प्रेमदेव ने उसके सरल हृदय पर कितना प्रबल आक्रमण किया था। कितु पिता की हठधन्मीं के कारण इस अभागिनी बालिका का जीवन नष्ट हो गया। किसी दिन प्रियतम को लक्ष्य कर के उसने भौरों से छेड़छाड़ न करने की प्रार्थना इस प्रकार की थी—

यान जा भॅवर कही तू मेरी।
भूल न रस ले इन फूलन को पैयां लागत तेरी।
तोरि तोरि इनही को गजरा अपने हाथ बनेहों।
अपनावन को पहिनि गरे में मनवारे को दैहों।
कितने फूलन वारे यामें नहिं तेरो बिगरेहै।
पै माने इतनी ही बितया छितया मोर सिरेहै।

किन्तु वही त्रियतम उसके जीवन से बहुत दूर कर दिया गया और उसका विवाह हुआ एक ऐसे दुराचारी व्यक्ति के साथ जो एक पुत्र का पिता होकर कही चला गया और वेचारी देवबाला को अपार शोक-सागर में निमम्न कर गया।

जीवन बड़ा ही विचित्र है। देवबाला श्रौर देवनन्दन की श्रकमात् भेंट हो जाती है, किन्तु जिन परिस्थितियों में होती है वे श्रत्यन्त करुणाजनक श्रौर हृदय-विदारक है। जिस समय भेट हुई उस समय देवबाला धरती पर पड़ी हुई फूट फूट कर रो रही थी। उसके सारे कपड़े भीगे हुए थे, उसकी श्रॉखें मुँदी हुई थीं, उसके बाल मुँह पर बिखर रहे थे, उसकी देह कीचड़ में सनी हुई थीं श्रौर कीचड़ ही में वह

लोट रही थी। उसने देवनन्दन की बातों को पहले सुना ही नहीं, सुना भी तो कहा—''न सताओ, हमें जी भी कर रोन दो, हमारा दुःख इसी से हलका होता है, दूसरा कोई उपाय हमारे लिए नहीं है, हमारे कलेंजे का घाव पूरा नहीं हो सकता।"

देवनन्दन के बहुत आग्रह करने पर देवबाला ने अपने दुःख का कारण बतलाया—यह कारण था उसके बच्चे की बीमारी। देवनन्दन ने कुछ उपचार करके लड़के को चंगा किया। देवबाला ने उसे न पहचानते हुए कहा—''आप कोई देवता हैं, मेरा मन कहता है आप कोई देवता हैं, आपने मेरे लड़के का जी बचाया, जो लड़का मुम निर्धनी का धन, मुम कँगालिनी की पूंजी, मुम दुखिया का सहारा है.....।"

देववाला को जब माॡम हुआ कि उसका सहायक अन्य कोई नहीं देवनन्दन ही है तव उसके हृदय को एक त्राघात का त्रानुभव हुत्रा, विशेष करके यह सोचकर कि देवनन्दन ने अपना न्याह नहीं किया। उसने उनकी देह में राख, सिर पर लम्बी लम्बी जटाएँ, हाथ में तूबा श्रीर चिमटा तथा गेरुए रंग का एक वस्त्र देखकर उनसे पूछा—"क्या तुम साधू हो गये हो ? कितु देवनन्दन ने कुछ उत्तर नहीं दिया श्रीर देवबाला के पति को ढूँढ़ लाने के लिए प्रस्थान कर दिया। देवनन्दन के चले जाने के तीन मास बाद देवबाला च्यरोग-प्रस्त हो गयी। धीरे धीरे उसकी दशा बहुत बिगड़ गयी। एक दिन उसका चार बरस का लड़का उसकी खाट के पास खड़ा होकर कभी रोता था, कभी मा, मा करके खाना मॉगता था, कभी धूल में लोटता था और कभी देववाला के मुँह के पास जाकर कहता था, मा बोलती क्यो नही हो ? अचानक देवबाला की श्रॉखें खुलीं, उसने लड़के को हाथ से पास बुलाया, श्रपने श्रॉचल से उसकी धूल भाड़ी, कहा, बेटा ! क्यो रोते हो ? अभी तुम्हारी मा जीती है। यह कह कर देवबाला ने वच्चे को गोद मे ले लिया ऋौर श्रत्यन्त व्याकुल होकर क्रन्दन किया।

देववाला आदर्श पत्नी थी। प्रेम में निराश स्त्री का, विशेष करके ऐसी स्त्री का जिसका पति दुराचारी हो गया हो, आदर्श पत्नी होना

विशेष प्रशंसनीय बात है। उसे अपने जीवन के अन्त को निकट आते देखकर अधिक कष्ट इसी बात का हो रहा था कि वह अपने पूज्य स्वामी का दर्शन नहीं पा सकी। वह कहती है, "जीजी, एक बात और जी में रही जाती है। क्या अब उनको न देख सकूँगी? इस घड़ी जो उनको एक बार देख पाती तो सब दिन का दुःख भूल जाती, मरने का दुःख भी भूंल जाती।"

पित के लौटने की कोई आशा नहीं, और मेरा जीवनान्त हो रहा है, यह सोचकर देवबाला का अपने पुत्र की अनाथ अवस्था से दुखी होकर इस प्रकार सोचना स्वाधाविक ही था। "आज मैं इसकी धूल माड़ती हूँ, मुँह चूमती हूँ, इसको रोते देखकर दुखिया बनती हूँ। हाय! कल्ह इसकी धूल कौन माड़ेगा? कौन इसका मुँह चूमेगा? कौन इसको रोते देखकर कलेजा पकड़ेगा? कल्ह यह किसको मा कहेगा? कौन इसके मुँह को सूखा न देख सकेगी? भूख लगने पर जब यह रोवेगा, प्यास से जब इसका मुँह कुम्हलावेगा, तब कौन इसको छाती से लगा कर कहेगी, बेटा मत रोओ, मेरे लाल मत रोओ, देखो यह कलेऊ है, इसको खाओ। यह पानी तुम्हारे लिए लायी हूँ, इसको पीओ। कल्ह यह बाल खोले, मुँह बिचकाये रोता फिरेगा, धूल मे भरा, भूला, प्यासा, गलियों में ठोकरें खाता रहेगा…"

जैसे-तैसे राम राम करके देवनन्दन देववाला के पित रामनाथ को लेकर आ पहुँचता है और देव बाला पित की गोद में लड़के को सौंप कर नश्वर शरीर से छुटकारा पाती है।

इस उपन्यास मे देवबाला का चिरत्र जितना ही आकर्षक है उतनी ही आकर्षक उपन्यासकार की वह प्रवृत्ति है जिसके कारण उसने देवबाला के लिए रमानाथ ऐसा वर ढूँढ़ा। शायद यह इसलिए किया गया है कि देवबाला के पिता की मूर्खता अधिक स्पष्ट रूप से मलके। निसन्देह हमारे समाज में ऐसे पिताओं की कमी नहीं है जो कन्या का विवाह करते समय योग्य लड़के के गुणों की उपेत्ता करके केवल कुलीनता आदि बाहरी बातों का विचार करते तथा अयोग्य लड़कों के साथ अपनी कन्या

ट्याह देते हैं। जो हो, इस उपन्यास मे देववाला ख्रोर देवनन्दन की सृष्टि करके हरिश्रीध जी ने हिंदू समाज की श्रादर्शवादिता की घोषणा की है। यदि देववाला के स्थान मे अन्य कोई स्त्री होती, उदाहरण के लिए पाश्चात्य देशों की संस्कृति मे पली हुई कोई स्त्री होती, तो क्या उसके हृद्य का त्याग के चेत्र में यह अपूर्व संस्कार हो सकता जो देव-वाला के जीवन में प्रत्यच रूप से देख पड़ता है ? पाश्चात्य-संस्कृति की श्रतुगामिनी स्त्री को जाने दीजिए, हमारे ही समाज मे इतनी उपेत्तिता होकर नारी अपने पूर्व प्रेमिक के प्रति—यदि कोई वास्तव में है और यदि उससे जीवन में फिर भेंट होती है तो—श्राकर्षित हो सकती है। कितु देववाला का प्रगाय इतना मधुर, इतना गम्भीर होते हुए भी, उस लोलु-पता से मुक्त है जो उसको कर्तव्य-पथ से डिगा दे। अतएव जहाँ इस उपन्यास में देववाला के पिता को हम अवांछनीय सममते हैं वहाँ देव-वाला की सहनशीलता से भी प्रभावित हुए विना नहीं रह सकते। देव-वाला की चरित्र-सृष्टि में हरिख्योधजी ने जो कौशल प्रदर्शित किया है उससे आगे अभी तक हिदी के आधुनिक उपन्यासकार नही जा सके हैं, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति के संघर्ष से विकल हमारे नूतन समाज की एक वहुत बड़ी समस्या, जिसे देववाला हल कर देती है, हमारे 'त्राधु-निक उपन्यासकारों के हाथों मे पड़ कर अभी पेचीली ही बनी हुई है। इस उपन्यास के द्वारा जहाँ एक श्रोर हरिश्रीधर्जी ने प्रेमी की स्वाभा-विक प्रगति की खोर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, वहाँ संतोष और नारी धर्म की पावनता का चित्र भी अंकित किया है। हरि औधजी की यह चरित्र-सृष्टि इस दृष्टि से भी त्राकर्षक है कि वह त्राध्यात्मिक दृष्टि-कोण को प्रहण करने की ओर उनकी प्रगति की सूचना देती है।

देवनन्दन का त्याग प्रशंसनीय है । देववाला की पवित्र प्रण्य-स्मृति की वेदी पर उसने अपने सांसारिक जीवन का बलिदान ही कर दिया । वास्तव में देवनन्दन ही के रूप में उपन्यासकार ने अपनी प्रमृत्तियों को अभिन्यक्ति प्रदान की है, जैसा कि निम्नलिखित अवतरण स्पष्ट हो जायगा:— "एक एक करके दिन जाने लगे। देवबाला को मरे कई दिन हो गये। पर देवनन्दन अवतक उसको नहीं भूले हैं। अवतक वह लड़क-पन की हँसती खेलती देवबाला, अवतक ब्याह के पहले की, बिना घवराहट की लजीली देवबाला, अवतक वह दुखिया रोती कलपती देवबाला उनकी ऑखों में, कलेजे में, जी में, रोएँ रोएँ में घूम रही है। जागते-सोत, उठते-बैठते, खाते-पीते देवबाला की सुरत उनको बँध रही है। वह सोचते हैं—क्यों, देवबाला की कोई ऐसी कमाई तो नहीं थी, जिससे इसको इतना दुख मिले।"

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

"देस की बुरी रीति जो रमाकान्त के जी को डावाँडोल न करती, नासमभी से जो वह हाड़ ही को सब बातों से बढ़ कर न समभते, भूठे घमंडों के बस उतर कर ब्याह करके लोगों से हँसे जाने का जो उनको डर न होता, तो वह हठ न करते और जो वह हठ न करते तो रमानाथ जैसे कूर के साथ देवबाला का व्याह न होता, न कभी देवबाला जैसी तिरिया की यह दसा होती । देस की बुरी रीतियों, भूठे घमंडों से कितने फूल जो ऐसे ही बिना बेले कुम्हला जाते हैं, कितनी लहलही बेलियाँ जो नुच कर सूख कर घूल में मिल जाती हैं, नहीं कहा जा सकता राम! क्या तुम यही चाहते हो, यह देस बुरी रीतियों के बस में पड़ ऐसे ही दिन दिन मिट्टी में मिलता रहे ?"

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

देवनन्दन ने साधु वेष धारण कर लिया था। साधु वेष सांसारिक विषयों के प्रति विराग का सूचक है। इसलिए देववाला की बार बार स्मृति करना उसके लिए श्रनुचित था। वह कहता है:—

"जब मैंने जग से नाता तोड़ लिया, जी के उचाट से घर दुआर छोड़कर साधू हो गया, अपना ब्याह तक नहीं किया, एक कौड़ी भी अपने पास नहीं रखता " जब इस भात में सब ममेलों से दूर हूँ, तूँ वा और लॅगोटी ही से काम रखता हूँ तो फिर एक तिरिया की घड़ी घड़ी सुरत किया करना, उसके दुःखों को सोच सोच कर मन मारे रहना देस की बुरी रीति के लिए कलेजा पकड़ना, श्रॉसू बहाना मुमको न चाहिए, श्रव इन वखेड़ों से मुमको कौन काम है ?"

नीचे की पक्तियों में देवनन्दन ने अपने इस प्रश्न का स्वयं जो उत्तर दिया है उसमे हरिओध जी के साधु जीवन-सम्बन्धी विचार भी अंकित हो गये हैं:—

"भभूत लगाने से क्या होगा ? गेरुआ पहनने से क्या होगा ? घर दुवार छोड़ने से क्या होगा ? लॅगोटी किस काम आवेगी ? तूँ बा क्या करेगा ? साधू होने ही से क्या, जो दूसरे का दुःख में न दूर करूँ, दुखिया को में सहारा न दूँ, जिस काम के करने से देश का भला हो उसमे जी न लगाऊँ। देस की बुरी रीति के दूर होने के लिए जतन करना, लोगों के भूठे घमण्डों को समभा बुभा कर छुड़ाना, जिससे एक का कौन कहे लाखों का भला होगा, क्या मेरा काम नहीं है। क्या मेरे साधू होने का सबसे बड़ा फल यह नहीं है।"

पित्र प्रण्य में मानव जीवन को उच्च बनाने की बहुत बड़ी शिक्त है। धीरे धीरे देवनन्दन ने देव बाला को भुला कर परोपकार के कार्यों में दत्त-चित्त होने का निश्चय कर लिया। वह स्वयं ही कह पड़ता है, "देव बाला भूल जावे, भूल जावे, उसको द्यव भृल जाना ही द्यच्छा है! पर साँस रहते में दूसरे की भलाई के कार्यों को कैसे भूल सकता हूँ।"

में कह आया हूं कि हरिओध की रचनाओं में 'ठेठ हिन्दी का ठाट' का विशेष स्थान है; भाषा और विचार दोनों के चेत्र में उनके परिवर्तित दृष्टि-कोण का प्रथम परिचय इसी प्रन्थ से मिलता है। यही, विशेष रूप से देवनन्दन के चरित्र-विकास में, हरिओध के जीवन-सम्बन्धी उस परमार्थिक दृष्टि-कोण का अभास भी मिलता है जिसे उनकी उत्तर कालीन रचनाओं में पाठक अधिकाधिक स्पष्ट होता हुआ पाएँ गे। वे इस छोटे से प्रथ में देश की एक छोटी समस्या को लेकर चले और देवनन्दन की चरित्र-सृष्टि कर है, साधु बना कर भी उसे उन्होंन देश ही की सेवा की ओर अप्रसर किया। वे सहज ही देवनन्दन

को संसार के प्रति , विरक्त बनाकर सञ्चा साधु बना , सकते थे, जिसे अपने , जीवन की सबसे , अधिक प्रिय वस्तु के खो जाने से संसार से वास्ति कि विराग हो गया है—वह विराग, जिसकी अभिव्यक्ति का देशानुगग ही एक मात्र साधन नहीं है । किन्तु हरि औध जी समाज-सेवा और देश-सेवा को इस समय जितना महत्व देने लगते हैं उतना विरक्त जीवन को नहीं । इस दृष्टि से 'ठेट हिन्दी का ठाट' को हम हरि औध जी के विचार-स्वातन्त्र्य का अरु गोद्य कह सकते हैं ।

ठेठ हिन्दी का ठाट में हरिश्रोध जी की प्रकृति के प्रति प्रायः उतनी ही प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है जितनी मनुष्य के प्रति । उनके पूर्वि प्रयों से इस प्रंथ में यह भी एक विशेषता है। 'प्रिय-प्रवास' में पाठक हरिश्रोध जी का बहुत ही सुन्दर श्रीर सुविस्तृत प्रकृति-वर्णन देखेंगे। उसका श्रध्ययन करने का श्रवसर श्राने के पहले हमें 'ठेठ हिन्दी का ठाट' में उनकी इस विशेषता का दर्शन कर लेना चाहिए। पाठक नीचे के श्रवतरण देखें:—

"देवबाला पोखरे की छटा देखने लगी। उसने देखा, उसमें बहुत ही सुथरा नीले कॉच ऐसा जल भरा है, धीमी बयार लगने से छोटी छोटी लहरें उठती हैं; फूले हुए कौंल अपने हरे हरे पत्तों मे धीरे धीरे हिलते हैं। नीले आकास और आस पास के हरे फूले फले पेड़ों की परछाहीं पड़ने से वह और सुहावन, और अनूठा हो रहा है। सूर्ज की किरनें उस पर पड़ती हैं, चमकती हैं, उसके जल के नीले रंग को उजला बनाती हैं और टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। आकास का चमकता हुआ सूरज उसमें उतरता है, हिलता है, डोलता है, थर थर कॉपता है और फिर पूरी चमक-दमक के साथ चमकने लगता है। मछलियाँ ऊपर आती हैं, हूब जाती हैं, नीचे चली जाती हैं, फिर उतराती है, खेलती है, उछलती-कूदती हैं। चिड़ियाँ ताक लगाये घूमती है, पंख वटोर कर अचानक आ पड़ती हैं, डूब जाती हैं, दो एक को पकड़ती हैं और फिर उड़ जाती हैं।" "एक सुन्दर फुलवारी है, कहीं बेला फूला है, कहीं चमेली फूली है, कहीं पीले फूलों वाला गेंदा है, कहीं प्यारी प्यारी नेवारी है, कहीं मोगरा है, कहीं चम्पा है, कहीं अनीखे फूलवाले हरसिंगार हैं, कहीं कचनार हैं।"

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

"आधी रात का समाँ, वड़ी अधियाली रात, सब ओर सन्नाटा, इस पर वादलों की घेर घार, पसारने पर हाथ भी न सूमता। किसी पेड़ का एक पत्ता तक न हिलता। काले काले बादल चुपचाप पूरव से पिच्छम को जा रहे थे। वयार दवे पाँव उन्हीं का पीछा किये बहुत ही धीरे धीरे चलती थी। और कहीं कोई आता जाता न था, पखेरू पंख तक हिलाते न थे। सब साँस खीचे, चुप साधे, डरावनी रात के सन्नाटे को और डरावना बना रहे थे।"

'श्रधिखला फूल' आकार में 'ठेठ हिन्दी का ठाट' से बड़ा है। उसकी भाषा भी ठेठ हिन्दी है। एक अवतरण देखिए:—

"चॉद कैसा सुन्दर है, उसकी छटा कैसी निराली है, उसकी शीतल किरणे कैसी प्यारी लगती हैं। जब नीले आकाश में चारों ओर वह ज्योति फैला कर रस की वर्षा सी करने लगता है, उस घड़ी उसको देख कर कौन पागल नहीं होता। आँखे प्यारी प्यारी छिब देखते रहने पर भी प्यासी ही रहती हैं! जी को जान पड़ता है, उसके ऊपर कोई अमृत ढाल रहा है, दिशाएँ इसने लगती हैं, पेड़ की पित्तयाँ खिल जाती है। सारा जग मानों उमंग में डूबने सा लगता है। ऐसे चॉद, ऐसे सुहावने और प्यारे चाँद में काले काले धव्ये क्यों है। क्या कोई बतलावेगा। आहा! यह कमल सी बड़ी बड़ी ऑखे कैसी रसीली हैं। इनकी भोली भाली चितवन कैसी प्यारी हैं। इनमें मिसिरी किसने मिला दी है। देखों न कैसी इसती है, कैसी अठखेलियाँ करती हैं। चरवस प्रान को क्यों अपनाये लेती हैं। क्या इनकी सुन्दरता ही यह सब नहीं करती। ओ हो, क्या कहना है! कैसी सुन्दरता ही यह सब नहीं करती। ओ हो, क्या कहना है! कैसी सुन्दरता ही यह सब नहीं करती। ओ हो, क्या कहना है! कैसी सुन्दरता ही यह सब नहीं करती। ओ

है। इसिलए कि उसकी सुन्दरता में जादू है। पर घड़ी भर पीछे यह क्या, गत है। इनको क्यों इतना उदास देखते हैं। यह आँसू क्यों वहा रही हैं। क्या कोई कह सकता है।"

उक्त अवतरण के रेखांकित शब्दों के साथ यदि उन्हीं अथवा उन्हीं के से 'ठेठ हिन्दी का ठाट' के शब्दों से आप तुलना करेंगे तो देखेगे कि ठेठ हिन्दी के स्वरूप के सम्बन्ध में हरिओध जी के विचारों में कुछ परिवर्तन हो गया है। स्वयं हरिओध जी अधिखला फूल की भूमिका में लिखते हैं:—

"जिस समय मैंने 'ठेठ हिन्दी का ठाट' लिखा था उस समय साधारण लोगों की बोल चाल पर बहुत दृष्टि रखता था और, जिन संस्कृत शब्दों को एक साधारण प्रामीण को बोल चाल के समय काम में लाते देखा उन्हीं छुद्ध संस्कृत शब्दों का प्रयोग मैंने उक्त प्रन्थ में किया। किन्तु ये छुद्ध संस्कृत शब्द अधिकतर दो अन्तरों के हैं, जैसे रोग, दुख, सुख इत्यादि। मैने उस प्रन्थ में तीन अन्तर के छुद्ध संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी किया है, किन्तु अल्प, उपाय इत्यादि दो ही चार शब्द इस प्रकार के उसमें आये हैं। कारण इसका यह है कि उस समय तक मैंने कतिपय तीन अन्तरों के संस्कृत शब्दों के विषय में यह निश्चित नहीं कर लिया था कि वे शब्द अवश्य सर्व साधारण की बोल चाल में व्यवहत हैं—उस समय ये सब शब्द मीमांसित हो रहे थे। किन्तु अब मैंने इन शब्दों के विषय में निश्चय कर लिया है कि ये सब अवश्य सर्व साधारण की बोल चाल में आते है। अतएव इस प्रन्थ में मैंने इन सब शब्दों का प्रयोग निस्संकोच किया है—ये तीन अन्तर के शब्द चंचल, आनन्द सुन्दर इत्यादि हैं।

ठेठ हिन्दी का ठाट की भूमिका में मैंने ठेठ हिन्दी लिखने में ऐसे शुद्ध संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना उत्तम नहीं सममा है कि जिनके स्थान पर अपभ्रंश संस्कृत शब्द प्राप्त हो सकते हैं, और इसीलिए 'कहानी ठेठ हिन्दी' में जो 'चंचल' शब्द का प्रयोग हुआ है उस पर मैंने कटाइ किया है, किन्तु अब मैं इस विचार को समीचीन और युक्ति-संगत नहीं समभता, क्योंकि यदि इस नियम को मान कर ठेठ हिन्दी लिखी जावेगी तो उसका परिणाम विस्तृत होने के स्थान पर संकुचित हो जावेगा।  $\times \times \times \times \times \times$  निदान इसी सूत्र से 'आनन्द' और सुन्दर का पर्य्यायवाची 'हरख' और 'सुघर' शब्द सिलते हुए भी मैंने 'अधिखला फूल' में इन शब्दों का प्रयोग यथास्थान किया है।"

सच वात यह है कि विवश होकर अथवा वृद्धिशील अनुकूल प्रवृत्ति के कारण हरि औध जी ने ठेठ हिन्दी में भी संस्कृत के शुद्ध शब्दों को प्रहण कर लिया है। इस प्रनथ की भूमिका की भाषा भी वहीं है जो 'ठेठ हिन्दी का ठाट' की भूमिका की थीं। इस प्रनथ में भी समर्पण 'ठेठ हिन्दी का ठाट' के ढंग पर ही संस्कृत-गर्भित भाषा ही में लिखा गया है। अतएव यह तो स्पष्ट है कि सब प्रकार का गद्य लिखे जाने में ठेठ हिन्दी की योग्यता सिद्ध करने का गम्भीर प्रयत्न हरि औध जी ने नहीं किया। भूमिका की भाषा पाठक देख चुके हैं। अब इस गन्थ के समर्पण की भाषा भी देख ली जिए:—

"वालार्क अरुण राग रंजित प्रफुल्ल पाटल प्रसून, परिमल विकीर्णकारी मन्द्रवाही प्रभात समीरण, अतसी कुसुमद्रलोपमेय कान्तिनव जलधर पटल, पीयूष प्रवर्षणकारी सुपूर्ण शुभ्र शारदीय शशांक, रिव किरणोद्धासित वीचि विद्येषण शीला तरंगिणी, श्यामल तृणावरण परि-शोभित उत्तुंग शैल शिखर श्रेणी, नविकशलय कदम्ब समलंकृत वासंतिक विविध विटपावली, कोकिल कुल कलंकीकृत कण्ठ-समुत्कीर्ण कल निनाद; अत्यन्त मनोमुग्ध कर और हृद्यतल-स्पर्शी है। किन्तु इन अलौकिक प्रमोदकर प्राकृतिक पदार्थों की अपेन्ना किसी पुरुष रत्न के पवित्र औदार्थ्यादिगुण विशेष हृद्यप्राही और विमुग्धी कृत मन प्राण हैं।"

श्रधितता फूल की भूमिका में वे एक जगह स्वयं यह भी तिखते हैं:—

"एक विषय में मैं बहुत लिजत हूँ—श्रौर वह इस भूमिका की भाषा है। इस भूमिका में बहुत से संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के इस वाक्य का कि—

> 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे । जे आचरहिं ते नर न घनेरे।"

स्वयं त्रादर्श बन गया हूँ। किन्तु क्या करूँ, एक तो जटिल विषयों की मीमांसा करनी थी, दूसरे यह भूमिका बहुत शीव्रता में लिखी गयी है, त्रतएव इस दोष से मैं मुक्त न हो सका। यहि परमात्मा सानुकूल है तो त्रागे को इस विषय में सफलता लाभ करने की चेष्टा करूँगा।"

यदि जटिल विषयों के स्थान में सरल विषयों की मीमांसा करनी होती अथवा हरिश्रीध जी को अधिक समय मिला होता तो संभवतः उन्होंने भूमिका की भाषा को भी ठेठ हिन्दी बना दिया होता, इसी तरह यदि विशेषणों श्रौर समास पदों की भरमार न करनी होती तो शायद समर्पण की भाषा भी ठेठ हिन्दी हो सकती। किन्तु इससे केवल इतना ही सिद्ध हुआ कि ठेठ हिन्दी में यदि कोई चीज लिखी जा सकती है तो वह सीधी सादी कहानी ही हो सकती है, अन्य बिषय नहीं। कहानी लिखने में भी शब्दों के निर्वाचन में प्रयत्न की आवश्यकता बनी ही रह जायगी, क्योंकि हरिश्रीध जी ने कोई बड़ा श्रीर पेचीदा कथानक ले कर अथवा समाज की किसी गूढ़ समस्या को सामने रख कर किसी उपन्यास की रचना-द्वारा यह नहीं दिखाया कि सरलता से ठेठ हिन्दी उसका भार बहन कर सकती है। जो हो, हरिस्रोध जी की ठेठ हिन्दी में किसी भी लेखक ने न कोई कहानी लिखी श्रौर न कोई उपन्यास, अन्य विषयों को तो जाने दीजिए। अब हमें यह देखना चाहिए कि इस प्रनथ से हरिस्रोध जी के तत्कालीन विचारों स्रोर भावों का कैसा परिचय मिलता है। यह उल्लेख-योग्य बात है कि प्रकृति की त्रोर हरिश्रोध जी की श्रनुकूल प्रवृत्ति बढ़ती हुई देख पड़ती है। पाठक उनका प्रकृति-वर्णन देखें:—

वैशाख का महीना, दो घड़ी रात बीत गयी है। चमकीले तारे चारों आर आकाश में फैले हुए हैं, दूज का बाल सा पतला चाँद पश्चिम की ओर इव रहा है, ऑधियाला वढ़ता जाता है, ज्यों ज्यों ऑधियाला वढ़ता है, तारों की चमक बढ़ती जान पड़ती है। उनमें जोत सी फूट रही है। वे कुछ हिलते भी है, उनमें चुपचाप कोई कोई कभी टूट पड़ते हैं, जिससे सुनसान आकाश में रह रह कर फुलभड़ी सी छूट जाती है। रात का सन्नाटा बढ़ रहा है, ऊमस बड़ी है, पवन डोलती तक नहीं, लोग घवड़ा रहे हैं, कोई बाहर खेतों में घूमता है, कोई घर की छतों पर ठण्डा हो रहा है, ऊमस से घवड़ा कर कभी कभी कोई टिटिहरी कहीं वोल उठती है।"

जहां कही अवसर मिला है, हरिश्रोध जी ने प्रकृति के मनोहर स्वरूप का वर्णन किया है। निम्नलिखित पंक्तियां प्राकृतिक सौन्दर्य प्रिय लेखनी से ही निकल सकती हैं:—

"चारों त्रोर वड़ी वड़ी क्यारियां हैं, एक एक क्यारी में एक एक फूल है, फुलवारी का समा वहुत निराला है। जो बेले पर त्रालंवापन फिसला जाता है तो चमेली की निराली छिव कलेजे में ठण्डक लाती है। नेवारी ने ही श्रॉखों की काई नहीं निवारी है—जूही के लिए भी फुलवारी में तू ही तू की धूम है। कुन्द मुँह खोले हँस रहा है; सेवती फूली नहीं समाती। हर सिगार की श्रान वान, केवड़े की ऐंठ, सूरजमुखी की टेक, केतकी का निराला जोबन, मोगरे की फवन, चम्पे की चटक, मोतिये की अनूठी महँक सब एक से एक वढ़ कर हैं। इन फूलों के पेड़ों से दूर जहाँ क्यारियाँ निवटती हैं—फूलों के छोटे छोटे पौधे थे। इनके पीछे हरे भरे केले के पेड़ श्राकड़े खड़े थे, जिनके लम्बे लम्बे पत्ते वयार लगने से धीरे धीरे हिल रहे थे। इन सबके पीछे फुलवारी की भीत थी, श्रीर उसके नीचे एक बहुत ही लम्बी चौड़ी खाईं थी, खाई में जल भरा हुआ था, कोई और कमल खिले हुए थे।"

इस उपन्यास की नायिका देवहूती है, श्रीर नायक है देवस्वरूप। देवहूती श्रारम्भ में वासमती के प्रयत्नों से कामिनी मोहन की श्रोर

श्राकर्षित होती है, किन्तु शीघ्र ही श्रापने श्रापको सँभाल लेती है। एक बार कामिनी मोहन के चंगुल में फँस कर भी वह प्रण्य का छलपूर्ण प्रदर्शन करके मुक्त हो गयी, किन्तु दूसरी बार कामिनी मोहन ने ऋधिक दृढ़ता से उसे अपने कपट-पाश में आबद्ध किया। देव स्वरूप देवहूती के लिए सर्वथा अज्ञात व्यक्ति हैं, उस समय देवहूती जिस ढंग से उससे बातचीत करती है, वह उसके चरित्र को बहुत ऊँचा उठा देता है। देव स्वरूप के यह पूछने पर कि उससे बातचीत करने में देवहूती को कोई आपिता तो नहीं है, देवहूती ने उत्तर दिया—"मुमको चेत है आपने उस दिन कहा था, जो लोग धर्म की रच्चा के लिए कभी कभी इस धरती पर दिखलायी देते हैं मैं वही हूँ। जो सचमुच आप वही हैं तो आप से बात चीत करने में मुक्ते कोई आनाकानी नहीं है। पर बात इतनी है, इस भाँति त्राप से बातचीत करते मुक्तको इस सुनसान घरमें जो कोई देख लेगा तो न जाने क्या समभेगा। जो कोई न देखे तो धर्म के विचार से भी किसी सुनसान घर में किसी पराई स्त्री का पराये पुरुष के साथ रहना और बातचीत करना अच्छा नहीं है। आप बड़े लोग हैं, इन बातों को सोचकर जो श्रच्छा जान पड़े कीजिए, मैं श्राप से बहुत कुछ नहीं कह सकती।"

देवहूती एक सती नारी की भाँति अपने कष्टमय जीवन में ही अपार सन्तोष का अनुभव करती है। माँ के पास पहुँचा देने के सम्बन्ध में किये गये देवस्वरूप के प्रस्ताव के उत्तर में वह जो बेलाग उत्तर देती है उसे सुनकर प्रत्येक व्यक्ति चिक्त हो सकता है। देवहूती और देव-स्कूप की निम्न-लिखित बात-चीत को देखिए:—

''देवहूती—अभी आपको मुमसे कुछ और कहना है ?

देवस्वरूप—दो बातें कहनी हैं। एक तो तुम कुछ खाओ पीओ— दूसरे यहाँ का रहना छोड़कर घर चलो। तुम्हारी माँ की तुम्हारे विना बुरी गत है। उनकी दशा देख कर पत्थर का भी कलेजा फटता है।

देवहूती—आपका कहना सर ऑखों पर। आप में बड़ी दया है। पर आप जानते हैं, िक्सयों का धर्म बड़ा कठिन है। आपने मेरी बहुत बड़ी

भलाई को है। मेरा रोबाँ रोबाँ खाप का ऋगी है। पर इतना सब होने पर भी आप निरे अनजान हैं। आप से अनजान और बिना जान पहचान के पुरुप के साथ मैं कही आ जा नहीं सकती। दूसरे जो दो दिन पीछे मैं इस भाँति अचानक घर चली चल्लूं तो माँ न जाने क्या सममेंगी। अभी तो उन्होंने यही सुना है—मैं डूब कर मर गयी, रो कलप कर उनका मन मान हो जावेगा। पर जो कही उनके मन में मेरी और से कोई बुरी वात समायी तो अनर्थ होगा, मेरा उनका दोनो का जीना भारी होगा। रहा कुळ खाना पीना, इसके लिए अब आप कुळ न कहें। मैं समभ वूम कर जो करना होगा करूँ गी।"

देवहूती की इस बात चीत में कुछ रुखाई की बू आ सकती है, किन्तु निस्सन्देह उसने एक आदर्श स्त्री के स्वरूप में स्वयं को प्रगट किया है।

'ठेठ हिन्दी का ठाट' में जैसे देवनन्दन वैसे हो इस उपन्यास में देवस्वरूप उपन्यासकार के व्यक्तिगत सामाजिक विचारों की श्राभिव्यक्ति का साधन बनाया गया है। इस उपन्यास में भी हिरश्रीध जी ने उसके द्वारा साधुत्रों के विषय में अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है हर मोहन पांड़े के साथ बातचीत के सिलसिले में वह कहता है—

'साधु होना टेढ़ी खीर है, वड़ा कठिन काम है। सर पर जटा वढ़ाये, भभृत रमाये, गेरुत्रा पहने, हाथ में तूँ वा चिमटा लिये, त्राप कितनों को देखते हैं, पर क्या वे सभी साधु हैं ? नहीं वे सभी साधु नहीं हैं। भेस उनका साधुत्रों का सा देख लीजिए पर गुगा किसी में न पाइयेगा। कोई पेट के लिए भभृत रमाता है, कोई चार पैसे कमाने के लिए जटा वढ़ाता है, कोई लोगों से पुजाने के लिए गेरुत्रा पहनता है, कोई घरके लोगों से विगड़ खड़ा होता है त्रीर भूठ मूठ साधुत्रों का भेस बनाये फिरता है, इन सब लोगों से निराले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो न तो कुछ काम कर सकते, न किसी काम मे जी लगाते, जिस काम को वे करना चाहते हैं, त्रालस से वहीं काम उनको पहाड़ होता है, फिर उनका दिन कटे तो कैसे ? वे सब छोड़ छाड़ कर साधु वनने का ढचर निकालते हैं, श्रोर इसी बहाने किसी भाँति श्रपना दिन काटते है।"

देवहूती को मृत समभ कर देवस्वरूप एक साधु के साथ चले गये थे और साधुओं का सा ही जीवन बिता रहे थे। क्या वे आदर्श साधु थे ? जिस समय उन्होंने देव हूती की रचा की थी उस समय उन्हें यह नहीं ज्ञात था कि देवहूती उनकी स्त्री हैं। उन्होंने उसकी रचा का प्रयत्न करके वही काम किया जो वे साधारणत्या किया करते थे। ऐसी दशा में उन्हें साधु न कहेंगे तो किसे कहेंगे.? पाखंडी साधुओं की कपट-लीलाओं से विरक्त होकर शायद हरिओध जी ने देवस्वरूप के साधु चरित्र का चित्रण किया है। साधुता का सबसे प्रधान लच्चण नम्रता है। यह गुण भी देवस्वरूप में विशिष्ट मात्रा में पाया जाता है। वे कहते हैं:—

. "जितनी बातें मैं ऊपर कह आया हूँ उनसे आपने सममा होगा, मुम में ऐसे गुण अब तक नहीं हैं जिनसे मैं साधु हो सकूँ, और इसी लिए मैंने आप से कहा है, मैं साधुओं के पाँव की घूल भी नहीं हूँ। हाँ साधु होने से लिए जतन कर रहा हूँ। आप बड़ों की दया से जो मेरा जतन पूरा हुआ, मेरा मन ठीक हो गया और चाहें मिट गयी तो समय आने पर मैं साधु होने की चाह रखता हूँ। इस समय साधु कह कर आप मुमको न लजवायें।"

अन्त में देवस्वरूप के साधु जीवन का विकास हरिश्रीध जी ने आदर्श गृहस्थ ही के रूप में किया है। उनके दैनिक कार्य-क्रम-में भी गृहस्थ-जीवन ही का चित्र अंकित किया-गया है:—

"जाते जाते हमको हरमोहन पॉड़े (देवहूली के पिता) का घर मिला और इसी घर की दाहिनी ओर देवस्वरूप का घर दिखलाई पड़ा। इस घर को देवस्वरूप ने अपने रूपये से बनवाया था और आज कल वह देवहूती के साथ इसी मे रहते थे। देवस्वरूप के पास बाप-दादे की इतनी सम्पत थी जिससे वह अपना दिन भली भॉति विता सकते थे। इस लिए कामिनी मोहन की सम्पत में से वे अपने लिए एक पैसा नहीं

लेते थे और अपने लिए जो कुछ करते थे वह अपने वाप दादे की सम्पत से ही करते थे। इस घर के द्वार पर एक बहुत बड़ी बैठक थी, इसी वैठक मे देवस्वरुप वैठे हुए थे। ..... नित्य ६ वजे दिन से ग्यारह वजे दिन तक देवस्वरूप अपने खोले सारे कामों की जांच-पड़ताल, और देख-भाल करते थे, इसके पीछे वे खाने-पीने में लगते थे। अब ग्यारह वजा ही चाहता था, इस लिए देवस्वरूप भी रोटी खा कर बैठक में श्रा गये थे। एक पाँच वरस का लड़का उनसे तोतली बातें कर रहा था, वह भी उसको खेला रहे थे, इसी बीच ग्यारह बजा श्रीर बैठक में एक काम काजी त्राकर एक त्रोर बैठ गया, कुछ पीछे उजले कपड़ो मे एक भले-मानस दिखलाई पड़े—देवस्वरूप ने उनको त्रादर से बैठाला, उनका कुशल-चेम पूछा, उनसे मीठी मीठी वातें की, टहलते टहलते पास जाकर उनके अनजान में सब की ऑखे बचाते हुए उनके एक कपड़े के कोने में कुछ वॉघा त्रौर फिर ऋपनी ठौर त्राकर वैठ गये। ये ऋभी बाहर गये थे, इसी वीच किसी की चीठी लिए एक जन और वहाँ आया और वह चीठी देवस्वरूप को दी। देवस्वरूप ने उसको खोल कर पढ़ा। उसमें लिखा था।

तुमिबन नाथ सुने कौन मेरी ?

आपका---

जगमोहन

देवस्वरूप पढ़ते ही समम गये और उस पर लिखा—पाँच फूल आप की भेट किये जाते हैं। और पाँच रुपये उस जन को देकर वहाँ से चलता किया × × एक वजे से चार वजे तक भेरे देखते देखते कितने लोग आये, किसी ने अपनी लड़की का व्याह वतलाया, किसी ने आँसू वहाया, किसी ने कोई और ही वहाना किया और देव-स्वरूप ने भी कुछ न कुछ सभी को दिया। × × इस ढँग की खियो के लिए ठीक ऐसा ही ढँग देवहूती का था और इसी लिए गाँव मे घर घर इस लोगों की जै कार होती थी।"

देव खरूप का यह चित्र खयं हरिख्रौध जी के चित्र से वहुत मिलता जुलता है। हरिश्रीध जी गृहस्थ जीवन ही को मनुष्य का श्रादर्श जीवन मानते हैं, इस दैनिक जीवन-चर्या मे थोड़ा ही हेर फेर करके हम हरि-श्रीध जी की दैनिक जीवन-चर्या का दर्शन कर सकते हैं। 'ठेठ हिन्दी का ठाट' के देवनन्दन और 'अध खिला फूल' के देव खरूप की चरित्र-सृष्टि जिस सामग्री से की गयी है, उसका अध्ययन करने पर पाठकों को 'शिय प्रवास' के श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व का अध्ययन करने में सुविधा होगी। इसी प्रकार 'ठेठ हिन्दी का ठाट' की देववाला और 'अध खिला फूल' की देवहूती के चरित्र की विशेषताओं का अध्ययन 🏸 करने पर हमें 'त्रिय प्रवास' की राधा की त्रिशेषतात्र्यों का रहस्य शीघ ही हृदयंगम हो सकता है। देववाला के प्रणय की मधुरिमा और पीड़ा की व्याकुलता के साथ यदि हम देवहूती की उदारता, परोपकारशीलता, करुणा त्रादि सद्गुणों को संयुक्त कर दें तो 'प्रिय प्रवास' की राधा 'प्रिय प्रवास' के विना भी हमारी दृष्टि के सामने साकार रूप में उपस्थित हो जायें। आगे के पृष्ठों में 'प्रिय प्रवास' की चर्चा होने पर पाठक इस कथन की यथार्थता का अनुभव करेंगे।

'अध खिला फूल' में एक बात और उल्लेख-योग्य है। आरम्भिक पृष्ठों में हरिऔध जी की फ़ारसी शित्ता की चर्चा में कर आया हूं। अभी तक उनके किसी ग्रंथ में इस शित्ता का कोई ध्यान देने योग्य प्रभाव देखने में नहीं आया था। किन्तु अधिखला फूल में यत्र-तत्र समाविष्ट पद्यों के रूप में वह प्रकट हुआ है। नीचे इन पद्यों की छुछ पंक्तियां दी जाती है:—

बातें अपनी तुम्हें सुनाते हैं ।

कुछ किसी डब से कहने आते है।

जब से देखा है चाँद सा सुखड़ा।

हम हुए तेरे ही दिखाते हैं।

दिन कटा तो न रात कटती है।

हम घड़ी भर न चेन पाते है।

भूल कर भी कहीं नहीं लगता। अपने जी को जो हम लगाते है। जलता रहता है जल नहीं जाता। यों किसी का भी जी जलाते हैं। वेवसी में पड़े तर्पते है। हम कुछ ऐसी ही चोट खाते है। जी हमारा जला ही करता है। ऑस कितना ही हम वहाते हैं। मर मिटेंगे तुम्हें न भूलेंगे । नेम अपना सभी निभाते हैं। हम मरेंगे तो क्या मिलेगा तुम्हे । जी जलों को भी यों सताते हैं ? है उन्हीं का यहाँ भला होता। जो भला और का मनाते हैं। आप ही हैं बरे वे वन जाते । जो बरा और को बनाते हैं। हो तुम्हारा भला फलो फूलो । ·अव चले हिम यहाँ से जाते है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

किंतने ही घर हैं पाप ने घाले।

ितने ही के किये हैं मुँह काले।

पाप की वान है नहीं अच्छी।

ओ न पापों से काँपने वाले।

सोते हो तेल कान में डाले।

धर्म के है तुम्हें पड़े लाले।

नाव हवेगी बीच धार तेरी।

ओ धरम के न पालने वाले।

हिरिश्रीध जी की साहित्य-भाषा में श्रव तक पाठकों ने संस्कृत का ही रंग देखा है, लेकिन इस किवता की भाषा में फारसी का रंग स्पष्ट है। भाषा में यह परिवर्त्तन श्रिधकांश में छन्द-परिवर्त्तन से प्रभावित है। हिरिश्रीध जी के ये चौपदे उर्दू के वह "फाइलातुन मफाइछन फेलन्" के कैंडे पर ढले हैं। उक्त पद्यों को इन ककों पर कसने से कितने ही गुरु वर्णों को हस्व पढ़ना पड़ता है। हिन्दी-साहित्य के भीतर इस शैली का प्रवेश कोई नृतन बात नहीं थी; हिरश्रीध जी के श्रनेक पूर्ववर्ती शताब्दियों से उर्दू बहों का उपयोग करते श्रा रहे थे, श्रीर श्रव भी उन के कितने ही सम सामियक साहित्य-सेवी भी करते हैं, जिन में सनेही श्रीर त्रिशूल उपनामों से किवता करने वाले पं० गया प्रसाद शुक्ल का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। किन्तु कालान्तर में 'प्रिय प्रवास' की रचना के बाद जब वे चौपदों मे विस्तार पूर्वक काव्य करने के लिए प्रवृत्त हुए, तब निस्सन्देह उन्होंने हिन्दी-साहित्य में युगान्तर उपस्थित किया। इसकी विशेष चर्चा श्रन्यत्र की जायगी।

## 'रस कलस' में हरिश्रोध की नारी-सौन्दर्य-

## कल्पलाः--

जिन दिनों हरिश्रोंय जी इन उपन्यासो की रचना कर रहे थे, उन दिनो उन्होंने किवता-रचना छोड़ नहीं दी थी। मैं यह कह श्राया हूं कि ब्रजभापा में जहाँ वे पहले श्रीकृष्ण-विषयक भक्तिमयी किवता लिखते थे वहाँ वाद को शृंगार रस की श्रोर उनकी प्रवृत्ति हो गयी थी। 'रस-कलस' में संगृहीन किवताएँ श्रीधकांश में इसी काल में रची गयी थी श्रीर यह एक श्रोर तो हरिश्रोध जी की सतर्कता श्रोर दूसरी श्रोर सामाजिक रचि तथा लोकमत का श्रत्याचार है कि वे श्राज २५-३० वर्ष का लम्बा समय पार करके अकाशित हुई है। जैसे नायिका-भेद प्रधान काल में कला ने उचित मर्थ्यादा का श्रातिक्रमण किया था वैसे ही नव जान्नत् लोकमत ने भी प्रवल प्रतिक्रिया के रूप में प्रगट होकर कला का गला घोटना चाहा था। कुशल यही है कि प्रतिक्रियाएँ चिरस्थायिनी नहीं होती श्रोर उनमें व्यक्त होने वाले श्रपूर्ण सत्य को पूर्ण सत्य की श्राहिशोचर प्ररेणाएँ सीमा के भीतर लाने का प्रयत्न करती रहती हैं।

प्रत्येक व्यक्ति सत्य की श्रनुभूति करना चाहता है। चित्त की चंचलता ही, जो प्रतिपल उसे सृष्टि की व्यथा प्रदान करनी रहती है, इस श्रनुभृति के पथ में वाधक है। चंचलता मानव व्यक्तित्व को श्रपूर्ण सत्य के कर्लाई किये सोन्दर्श्य की श्रोर ढकेलती है। पूर्ण सत्य तत्काल इसका कोई उत्तर देने का प्रयत्न नहीं करता; वह श्रपनी श्रपरिमत धीरता श्रोर स्थिरता पर ही अरोसा रख के चुपचाप वैठा रहता है, जैसे मळ्क दास जा चाकरी न करने वाला श्रजगर। किन्तु उसमे प्रवल श्राकर्पण-शक्ति होती है। जैसे श्राप एक गेंद श्राकाश में कितनी ही श्रिक के चाई पर फेके वह श्रन्न में श्रवश्य ही प्रध्वी द्वारा श्राकर्पित

होकर नीचे आजायगी, वैसे ही अपूर्ण सत्य के सहारे आप कितनी ही लम्बी यात्रा क्यों न करे, किन्तु अन्त में विश्राम के लिये आप को पूर्ण सत्य ही की ओर आकर्षित होकर आना पड़ेगा। गेंद को जब हम ऊपर फेंकते हैं तब उसका जो यात्रा-पथ होता है प्रायः वही पथ उसके लौटते समय नहीं होता। इससे साधारणतया यह भ्रम हो सकता है कि गेंद जहाँ से गयी थी वहाँ नहीं आयी। किन्तु इसे हम सब जानते हैं कि आती है वह पृथ्वी पर ही। पृथ्वी और आकाश के बीच में गेंद के ठहर जाने के लिए अनेक स्थान हो सकते हैं, सम्भव है वह पेड़ की टहनियों का मुरमुट हो, सम्भव है वह किसी भवन की अट्टालिका हा। इसी प्रकार पूर्ण सत्य को ओर अपूर्ण सत्य के गमन-पथ में भी अनेक पड़ाव हो सकते हैं।

सत्य जब कला का त्र्यावरण स्वीकार करता है, तत्र वह सौन्दर्य से रंजित हो जाता है। जैसे कलकत्ते से दिल्ली तक जाने वाली घैण्ड ट्रंक रोड के बीच में पड़ावों की दृष्टि से एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव या एक मध्यवर्ती नगर से दूसरे मध्यवर्ती नगर की सङ्क भी कही जाती है त्रौर कभी कभी थोड़ी हो दूरी के भीतर ऋपने जीवन और दृष्टि-कोण को परिमित रखने वाला ग्रैण्ड ट्रंक रोड की लम्बाई की कल्पना नही कर सकता, वैसे ही चरम सत्य को हृद्यंगम करके सुन्द्रतम रूप में प्रस्तुत होने वाली कला की अनेक अवस्थाएँ हैं, जो अपने अपने स्थान पर सत्य के ऋंश-विशेष की रसात्मक ऋभिन्यक्ति करके मानव जीवन की पूर्ति में अप्रसर होती है। नारी और पुरुष के शारीरिक सौन्दर्य-संगठन में प्रकृत रूप से कोई दूपण नहीं है। एक दूसरे के प्रति वे जिस अनिवारणीय आकर्षण का अनुभव करते हैं, उसमें भी कोई ब्रुटि नही उनके एक दूसरे के सम्पर्क सं श्राकर सृष्टि-रत होने से भी कही कोई त्रस्वाभाविकता अथवा अनौचित्य नही है। किसी रूप-लावण्यमयी नारी को अपने पौरुष और प्रतिमा से विमुग्ध करके उसे अपनी जीवन-संगिनी बनाने के लिये पुरुष पूर्ण स्वतंत्र है, जैसे किसी भी पड़ाव में ठहर कर रात बिताने की कोई मनाही यात्री को नहीं है, अथवा जैसे

किसी मध्यवर्ती नगर के निवासी को अपने घर में विश्राम करने देने में किसी को आपित नहीं हो सकती। परन्तु नारी के शारीरिक सौन्दर्य के उम्मोग में ही अपनी स्थायी स्थिति का निश्चय करके यह कहना कि जीवन में यहीं पूर्ण सत्य है, इसके अतिरिक्ति जो कुछ है वह मिध्या है, प्राय: वैया ही है जैसे दस मील चलने के वाद किसी गाँव में ठहर कर कोई यात्री यह कह दे कि वस प्रैण्ड ट्रंक रोड यहीं समाप्त हो गई।

संसार के अनेक साहित्यों की तरह हिन्दी साहित्य के अनेक कवियो ने सामाजिक मनोवृत्तियों को वेतहाशा अपनी श्रोर खीचले जाने वाली प्रतिकियात्रों के त्रधीन होकर काम किया है। वे जव नारी के शारीरिक सौन्दर्य्य के अंकन में प्रवृत्त हुए है तब यह काम उन्होने उस मनोनिवेश के साथ किया है जो अन्य किसी कोटि के सौन्दर्य के श्रस्तित्त्व को स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार जब वे भारतसम्वन्धी कविताओं की श्रोर पिल पड़े, जब उन्हें कृत्रिम देशानुराग को निराकार उपासना ही मे चरम सौन्दर्य का दर्शन होने लगा, तब उन्होंने नारी-सौन्दर्ग्य के अंकन को तुच्छ सममना ग्रुरू कर दिया। अस्तु, यहाँ यह विचारणीय है कि सत्य का, जो सामाजिक च्लेत्र में धार्मिक त्रौर नैतिक नियमां के रूप में अपने कठोर अनुशासन द्वारा मनुष्य के जीवन को शासित करता है, अपने साथ रखते हुए कला कितनी दूर तक जा सकती है। यदि इस सम्बन्ध मे हम अना कोई मत स्थिर कर सकें तो हमें हरियोव जो के नारी-सोन्दर्ध के यंक्रन मे कलात्मकता की कितनी संगति है—यह निर्णय करने में कठिनाई नही होगी श्रीर यदि उक्तमत के अनुसार हरिश्रीध जी सफल हुए तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि नीरस देशभक्ति-सम्बन्धो तुकवन्दियो के प्रचार-काल मे उन्होंने अपनी कला की सरसता को किसी हद तक रचा कर ली।

जो कला सत्य के सहयोग से तिरिहत नहीं है, वह नारी के शारी-रिक और मानिसक सौन्दर्श्य का अंकन कर उन भावों का संचार करेगी जो मानव व्यक्तित्व को अपने चारों और के वन्यनों से उन्मुक्त करने में सहायक हांगे। इसा प्रकार जिस कला का जीवन श्रमत्य के सहयोग पर अवलिम्बत होता है, वह मानव व्यक्तित्व को रोग-ग्रस्त बनाकर उसे बंधन में डालती है। मानव व्यक्तित्व का प्रधान बंधन उसकी पशु-प्रकृति है ; यह पूर्ण सत्य को हृद्यंगम करने वाली उसकी शक्ति को कुंठित कर देती है। काम, क्रोधादि मनोविकार प्रतिच्रण उसकी इस प्रकृति को उत्तेजना देते रहते हैं। संनेप में वही कला उच्च कही जायगी जिसमें मनुष्य की पशु-प्रकृति का नाश कर देव-मनोवृत्ति उत्पन्न करने की शक्ति हो। सुन्दरी श्रीर युवती स्त्री को सोलहो श्रंगार करके त्रॉख के सामने खड़ी देख कर युवक के हृदय में जिस भाव का उद्य होगा वह साधारणतया कामुकता ही का हो सकता है। यदि इसी भाव को उत्तेजना प्रदान करने का काम कला ने किया तो कला का त्रास्तित्व ही व्यर्थ है। कला ऋपने प्रकृत रूप में उक्त युवती के शरीर सौन्दर्य्य का अंकन करने में ऐसे साधनों से काम लेगी जो कला-रसिक की श्रॉखों के सामने एक निराला ही संसार खड़ा कर देगे, जिसकी विमुग्धकारिता और दिन्यता दर्शक को पशुत्व के गहरे गर्त्त में नहीं गिरने देगी। निस्सन्देह यह सर्वोच्च कला का नमूना नहीं होगा, किन्तु सत्य के आंशिक रूप के साथ इसका समभौता होने के कारण इसे कोई निन्दनीय नहीं कह सकेगा, इसके विपरीत वह कला असत्य की सहयोगिनी होगी जो सत्य की अनुभूति की दिशा में मानव व्यक्तित्व को अग्रसर करने वाले साधनों का अवलम्बन ग्रहण करने से उसे विरत करेगी। उदाहरण के लिए एक स्त्री-त्रत श्रीर एक पत्नी-त्रत की सृष्टि समाज में त्याग श्रौर शान्ति के भावों का विकास करने के लिए हुई है। यदि किसी कवि का काव्य इन भावो पर त्राक्रमण करता है, तो वह विकृत सौन्दर्य के चित्रण का अपराधी कहा जायगा। नीचे की कतिपय पंक्तियों में पाठक देखेंगे कि मादक भावों कल्पनात्रों त्रादि के साथ साथ सत्य की सहायता से किव ने ऐसा चित्र उपस्थित कर दिया है, जिसमें मनुष्य की स्थूल सौन्दर्योपभोगिनी प्रवृत्ति को कुंठित करने की सामग्री भरी पड़ी है:-

## [ 8 ]

'चितवित चिकत चहूँ दिशि सीता। कहँ गये नृप-िकशोर मन चीता। जह विलोक स्रग शावक नेनी। जनुतहँ बरस कमल सित श्रेनी। लता ओट तब सिखन लखाये। स्थामल गौर किसोर सुहाये। देखि रूप लोचन ललचाने। हरखे जनु निज निधि पहिचाने। थके नयन रघुपित लिव देखी। पलकन हूँ परिहरी निमेपी। अधिक सनेह विकल भइ भोरी। सरद-सिसिहं जनु चितव चकोरी। लोचन मगु रामिहं उर आनी। दीन्हें पलक कपाट सथानी। जब सिय सिखन प्रेम बस जानी। कहि न सकिहं कक्षु मन सकुचानी।"

## [ २ ]

''कंकन किंकिनि न्पुर धुनि सुनि । कहत लपन सन राम हृदय गुनि । सानहुँ मदन हुंदुभी दी-हीं । मनसा विश्व-विजय कहँ की-हीं । असि कि दुनि चितये तेहिं ओरा । सिय मुख शिन भये नयन चकोरा। भये विलोचन चारु अचंचल । मनहुँ सकुचि नि म तजेउ हगंचल । देखि सीय सोमा सुख पाटा । हृदय सराहत बचन न आवा । जनु विरंचि सब निज निपुनाई । बिरिच विश्व कहँ प्रगट दिखाई । सुन्दरता कहँ सुन्दर करई । छिबगृह दीप सिखा जनु दरई । तात जनक-तनया यह सोई । धनुष-यज्ञ जेहि कारण होई । पूजन गौरि सखी ले आई । करित प्रकास फिरित फुलवाई । तासु विलोकि अलौकिक सोमा । सहज पुनीत मोर मन छोमा । सो सब कारन जान विधाता । फाकिं सुमग अंग सुनु भ्राता । रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ । मन कुपन्थ पग धरिं न काऊ । मोहं अतिशय प्रतीति जिय केरी । जिन सपनेहुं पर नारि न हेरी । जिनके लहिं न संगन नाही । ते नरवर थोरे जग साहीं ।

करत बतकही अनुज सन, मन सिय रूप छुभान। सुग्व सरोज मकरन्द छिब, वरत मधुप इव पान।'''

इन पंक्तियों मे श्री रामचन्द्र और सीता के प्रथम मिलन का चित्र श्रंकित किया गया है। दोनो एक दूसरे की श्रोर श्राकर्षित हो गये हैं। परन्तु क्या इन्हें पढ़ने वाले का ध्यान किसी पशु-ष्टित की छोर जाता है ? इस चित्र में अनुराग-सम्बन्धी विवशता छौर कामुकता की भलक तो है, परन्तु पर नारी के प्रति अनासिक का आश्वासन देकर तथा सुभग अंगों के फड़कने के रूप में सीता के साथ विवाह हो सकने की संभावना को चर्चा करके श्री रामचन्द्र ने सदाचार और मर्य्यादा-पालन के रूप में प्रकट होने वाले सत्य से उसका सम्बन्ध जोड़ा और उसे निर्दोष बना डाला है।

निम्नांकित चित्रण में प्रणय-मूर्ति तपस्विनी कुमारिका पार्वती का दर्शन कीजिए:—

ऋषिन गौरि देखी तहँ कैसी। मूरतिवंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी। करहु कवन कारण तप भारी। केहि आराधहु का अब चहहू। हम सन सत्य ममं अब कहहू। सुनत ऋषिन के बचन भवानी। बोली गृढ़ मनोहर बानी। कहत मम्में मन अति सकुचाई। हँसिहहु सुनि हमारि जड़ताई। मन हठ परेउ न सुनत सिखावा। चहत वारि पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य हम जाना। बिनु पंखन हम चहहिं उड़ाना। देखहु मुनि अविवेक हमारा। चाहत सदा शिविं भक्तीरा।

> सुनत बचन विहँसे ऋपय, गिरि सम्भव तव देह। नारद कर उपदेश सुनि, कहहु बसेउ केहि गेह।

अजहूँ मानहु कहा हमारा। हम तुम कहँ वर नीक विचारा। अति सुन्दर सुचि सुखद सुसीला। गाविं वेद जासु जस लीला। दूषन रहित सकल गुनरासी। श्रीपित पुर वैकुण्ठ निवासी। अस वर तुमिंह मिलाउब आनी। सुनत बचन कह विहंसि भवानी। सत्य कहहु गिरिभव तनु एहा। हठ न छूट छूटे बरु देहा। कनकी पुनि पपान ते होई। जारे सहज न परिहर सोई। नारद बचन न मैं परिहरऊँ। बसौ भवन उजरो निहं डरऊँ। गुरु के वचन प्रतीति न जेही। सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही।

महादेव अवगुन भवन, विष्णु सकल गुनधाम। जेहि कर मन रम जाहि सन, ताहि ताहि सन काम।" इन पंक्तियों में उत्कृष्ट त्याग ही मानो प्रणय श्रीर श्रनुरक्ति के रूप में अवतीर्ण होकर श्राया है। यह ता प्रथम चित्र की अपेना भी श्रिषक भावपूर्ण है, क्योंकि इसमें तो पार्वती मानसिक नेत्रों से शंकर के स्वरूप का दर्शन करती श्रीर मुग्ध हो जाती हैं; उनकी तन्मयता ने उनकी दृष्टि को श्र तमुखी बना दिया है। इसमे कामुकता के सम्पूर्ण स्थूल श्रंश का वहिष्कार हो गया है।

इस कुमारिका ने अपने प्रणय में सफल होने के लिए कितना कठोर तप किया है:—

''उर धिर उमा प्रानपित चरना। जाय बिपिन लागी तप करना। अति सुकुमारि न तनु तप योगू। पित पद सुमिरि ठजेउ सब भोगू। नित नव चरन उपज अनुरागा। बिसरी देह तपिहं मन लागा। संवत सहस मूल फल खाये। ज्ञाक खाय ज्ञात वर्ष गॅवाये। कछु दिन भोजन बारि वतासा। किये किठन कछु दिन उपवासा। वेल पात मिह परेड सुखाई। तीन सहस संवत सो खाई। पुनि परिहरेड सुखानेड पर्णा। उमा नाम तब भयउ अपर्णा। देखि उमिहं तप क्षीण ज्ञारीरा। ब्रह्म गिरा भइ गगन गॅंभीरा।

भयो मनोरथ सफल सब, सुनु गिरि राज कुमारि। परिहरि दुसह कलेस सब, अब मिलिहहिं त्रिपुरारि॥

समाज में काम-प्रवृत्ति को संयत रखने तथा अपनी शक्तियों का अपन्यय रोकने के लिये प्रत्येक न्यक्ति को विवाह करना पड़ता है। ऐसे विवाह द्वारा प्राप्त वधू के साथ आमोद-प्रमोद में रत होना ब्रह्मचर्य और सदाचार के नियमों के सर्वथा अनुकूल है। ऐसे प्रण्यी और प्रण्यिनी को अपना आलम्बन बना कर शृंगार रस सत्य और धर्म के साथ समभौता कर लेता है। बाबू मैथिली शरण गुप्त की निम्न लिखित पंक्तियों में उक्त समभौते के भाव की रक्ता करते हुए शारीरिक धरातल पर सौन्दर्य का अंकन देखिये:—

सुध न अपनी भी रही सौमित्र को,
देर तक देखा किये उस चित्र वो।
अन्त मे बोले बढ़े ही प्रेम से—
'हे प्रिये! जीती रहो तुम क्षेम से।

मञ्जरी सी अँगुलियों मे यह कला ! देख कर मैं क्यों न सुध मूलूँ भला।" कर कमल लाओ तुम्हारा चूम कर-मोद पाऊँ मत्त गज सा झूम कर'। कर बढ़ाकर, जो कमल सा था खिला— मुसकुरायी और बोली उर्मिला— 'मत्त गज बनकर विवेक न छोड़ना, कर कमल कह कर न मेरा तोडना! बचन सुन सौमित्र लज्जित हो गये, श्रेम-सागर में निमज्जित हो गये। पकड़ कर सहसा प्रिया का कर वही. चूमकर फिर, फिर, उसे बोले यही। एक भी उपमा तुम्हें भाती नहीं. ठीक भी है वह तुम्हें पाती नहीं। सजग इससे अब रहूंगा मैं सदा, निरुपमा तुमको कहूँगा मै

मानसिक धरातल पर इसी सौन्दर्य का त्रालम द्वारा त्रंकित चित्र देखिए:—

कैधों मोर सोर तिज अनत गये री भाजि,

कैधों उत बोलत है दादुर न ए दई।

कैधों पिक चातक महीप काहू मारि डारे,

कैधों बक पॉति उत अन्त गित ह्वे गई।

आलम कहे हो आली अजहूँ न आये प्यारे,

कैधों उत रीति बिपरीति बिधि ने ठई।

मदन महीप को दुहाई फिरिबे ते रही,

जूझि गयं मेघ कैधी दामिनी सती भई। १।

नारी का सौन्दर्य किसी परिवार, जाति, समाज अथवा देश ही की सम्पत्ति नहीं है; वह प्रकृति की सम्पत्ति है। तारुण्य का संचार उसमें कुछ काल के लिये अन्ठापन भर देता है। उसके सौन्दर्य का भावमय चित्रण भी काव्य का विषय होना ही चाहिए; यह स्मरण रहे कि मै भावमय चित्रण की चर्चा कर रहा हूँ। भावमय चित्रण अंगों के सुगठन और लावण्य, तथा मानसिक लज्जा और संकोच की ओर दृष्टि-पात करेगा, प्रकृति की कारीगरी को सराहेगा, तथा ईश्वरीय सृष्टि की विचित्रता की धारणा से प्रफुछ चित्त होगा। मितराम कविकृत नीचे की पंक्तियों मे यही प्रकट किया गया है:—

कुन्दन को रँग फीको लगे झलके अँगि अंग ने चारु गोराई। ऑखिन में अलसानि चितौनि में मंज विलासन की सरसाई। को बिन मोल विकात नहीं मितराम लहे मुसकानि मिठाई। ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हु वै नैननि त्यों त्यों खरी निकरें सी निकाई।

एक और प्रश्न भी विचारणीय है । आदर्श तथा आध्यात्मिक आधारों पर संगठित समाज में कन्यादान की वैवाहिक प्रथा प्रचलित होने के कारण अनेक कुमारिकाओं का ऐसा विवाह संभव है, जिसमें वे अपने पित को हृदय का पूरा प्यार प्रदान करने में असमर्थ हो जाय और कोई अन्य युवक ही उनके प्रणय का अधिकारी बने । इस युवक के प्रति उन्हें इतने आकर्षण का अनुभव हो सकता है कि वह सहज ही उसके लिए अपने प्राण तक दें सके । उसके हृदय में इतना अनुराग होने पर भी समाज की अनुमित से वह अपने प्रियतम के साथ सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकती । यह व्यवधान, यह वेदना, यह निराशा क्या उच्च से उच्च कला की सामग्री नहीं हो सकती ? क्या एक साधारण सामाजिक आचार के पालन के बाद नारी इतनी निह्नूथी हो जायगी कि अपने इस अमूल्य प्रेम-धन को भी उसे तिला जिल देनी पड़ेगी ? इसका उत्तर ढूंढ़ने के पहले यदि हम कला के वास्तविक उद्देश्य को समक्ष लें तो अच्छा हो।

कला की बल्लरी त्याग ही के अनुकूल वातावरण में फलती फूलती है। स्वकीया नायिका की सौन्दर्य-सृष्टि में रत कला भी काम-वासना की परिमिति श्रीर मर्यादा ही का संदेश प्रदान करती है। यदि नायिका अपनी प्रवृत्तियों के श्रनुकूल नायक प्राप्त करती है तो उसे अपने हृद्य में उक्त महान् त्याग-भाव के विक:स में सहायता मिलती है । इसलिए नायिका अपने प्रियतम की आराधिका हो, यह तो कला की शिचा अवश्य ही होगी। परन्तु इस शिन्ना के बहाने वह कुलटाओं और खंडिता नायिकात्रों की सृष्टि में तो प्रवृत्त नहीं हो सकती। उसने अभि-भावकों की सम्मति का तनिक भी विरोध न करके अपना शरीर और मन अपने विवाहित पति को समर्पित कर दिया, ऐसी अवस्था में अपने प्रेम-पात्र को ऐहिक सुखों का साधन बनाने की कामना को अब वह श्रपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। श्रपने प्रियतम के गुणों को हृद-यंगम करना ही उसका मर्घ्यादित कर्त्तव्य हो सकता है श्रीर कला उसको इसी का पालन करते हुए चित्रित करेगी। यहीं तक कला का सत्य के साथ सम्बन्ध है। उक्त प्रश्न का उत्तर श्रव सरलता से दिया जा सकता है। समाज की पतित अवस्था में, जब सत्य की अनुभूति दुर्वल पड़ गयी हो, कला वियोगिनी नारी के उद्दाम प्रणय के आधार पर परकीया नायिका ऋौर उपपति की सृष्टि कर सकती है। किन्तु इस कला में स्वा-स्थ्य और संगठन का तो अभाव ही रहेगा। सूरदास कृत नीचे की कुछ पंक्तियों में ऐसी ही कला के नमूने मिलेंगे। इस चित्रण में शरीर पति के साथ और मन प्रियतम के साथ है; यह ध्यान रहे कि यहाँ हम श्री कृष्ण का मानव रूप ही अपने सामने रख रहे हैं। आध्यात्मिक महत्त्व प्रदान करते ही यह परकीयत्व बहुत उच्च कोटि की वस्तु हो जायगा।

उधो कहा मित दीन्हों हमिहं गोपाल। आवहु री सिख सब मिलि सोचें जो पार्चे नॅदलाल। घर वाहर ते वोलि लेहु सब जावदेक व्यवाल। कमलासन बैठहु री माई मूँदहु नैन विसाल। घट्पद कही सोऊ करि देखी हाथ कछू निहं आई। सुंदर स्थाम कमल दललोचन नेकु न देत दिखाई। फिरि भई मगन विरह सागर में काहुहि सुधि न रही।
पूरन प्रेम देखि गोपिन को मधुकर मौन गही।
कछु धुनि सुनि स्वनि चातक की प्रान पर्लाट तनुआये।
सूर सो अब के देरि पपीहै विरहीमृतक जियाए।"

हिन्दी साहित्य में एक विचित्र और मनोरंजक बात देखने में आती है। एक ओर तो पुरुप कवियों ने परकीया नायिकाओं का चित्र श्रंकित करते करते नारी जाति को लजा जनक गर्त में ढकेल दिया है, दूसरी ओर एक छी किव ने अपने ही आप को लक्ष्य करते हुए उच्च से उच्च कोटि की उस परकीया नायिका का चित्रण किया है, जिसकी मनुष्य कल्पना कर सकता है, जिसके कारण सच पूछिये तो स्वयं परकीयत्व का गौरव वढ़ जाता है। हिन्दी कवियों के अनाचार से पीड़ित नारी की आत्मा ने मानों मीरा का शरीर उन्हें यह शिक्षा देने के लिए ही धारण किया था। पाठक नीचे की पंक्तियों में मीरा की भावुकता देखें:—

'रमैया मै तो थारे रॅंग राती। औरों के पिय परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजें पाती। मेरा पिया मेरे हिये बसत है, गूंज करूँ दिन राती। चूवा चोला पहिरि सखी री, मैं झुरमुट रमवा जाती। झरमुट में मोहिं मोहन मिलिया खोल मिल्टू गल बाटी। और सखी मद पी पी मातो, मैं बिनु पिया मदमाती। प्रेम मठी को मै मद पीओ, छकी फिल्टू दिन राती।"

जिन कविताओं में श्री कृष्ण उपपित और राधा परकीया अंकित हुई हैं उनमें भी सामाजिक परिस्थित ही के प्रभाव की प्रधानता थी। उनके रचियताओं ने यदि श्रीकृष्ण और गोपियों के आध्यात्मिक सम्बन्ध को सद्भाव में न परिणत करके अपनी काव्य-रचना का पथ परिष्कृत किया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

हरिश्रोध ने राधा का जैसा चित्र श्रांकत करने की श्रोर प्रवृत्ति दिखलायी थी उसकी श्रोर संकेत किया जा चुका है। उनकी राधा सर्वथा मानवी हृदयमयी रही हैं। उनके उपन्यासो में जैसा नारी-चित्र श्रंकित हुशा है उससे भी यह श्राशा होती है कि उनके नायिका-भेद-वर्णन में कुछ विशेषता श्रवश्य ही होगी। श्रस्तु उक्त लम्बे विवेचन के बाद हम हरिश्रोध जी के नारी-श्रंकन की परीज्ञा करके उसके सोन्दर्य का श्रनुमान कर सकते हैं।

हरिश्रोध जी के नारी-चरित्रों की जो थोड़ी सी चर्चा मैं पिछले पृष्टों में कर श्राया हूँ, उससे हम यह सहज ही समम सकते हैं कि उनकी नारी-सौन्दर्य कल्पना कैसे चित्रों के श्रंकन की श्रोर श्रमसर होगी। उन्हों ने धर्म-प्रेमिका, लोक-सेविका, देश-प्रेमिका, जाति-प्रेमिका श्रोर परिवार-प्रेमिका नायिकाश्रों की कल्पना करके हिन्दी के नायिका-भेद विशिष्ट श्रंगारिक साहित्य में क्रान्ति की है। इन नायिकाश्रो में कामुकता के स्थान में त्याग-प्रधान प्रवृत्ति है।

उनकी धर्म-प्रेमिका नायिका का दर्शन कीजिए:-

"लालसा रखित है लिलत रुचि लालन की लोक-हित-खेत को लुनाई ते लुनित है।

रुचिर विचार उपवन में विचरि बाल चावन के सुमन सुहावन चुनित है।

हरिऔध आठो याम परम अकाम रहि भुवनाभिराम राम गुनन गुनति है।

सुर-लीन मानस-निकुञ्ज माहिं प्रेम-रली सुरली मनोहर की सुरली सुनति है।" इसी प्रकार नीचे के छः किवत्तों में क्रमशः लोक-सेविका, निजता-नुरागिनी, जन्म भूमि-प्रेमिका, देश-प्रेमिका, जाति-प्रेमिका, श्रौर परिवार-प्रेमिका का चित्र श्रंकित किया गया है:—

> १—कल कानि कलित कुलीन खग कुल काहिं बाल है वचावति कलेस लेस लासा ते।

विदलित मानव को दलन निवारति है। दलति रहति दिल-दहल दिलासा ते

हरिऔध दुख अनुभवति दुखित देखि जीतति है दॉव भाव-पूत प्रेम-पासाते।

उपवास करति विलोकि उपवासित को स्वातिक पिपासित पिपासित-पिपासा ते।

२—बसन बिदेसों की वसनता विसरि सारी विवस वने हूँ देसी बसन विसाहे है।

समता विचारि में असमता विपुल देखि पति-श्रीति-समता को परिख उमाहै है।

हरिओध परकीयता को परकीय जानि सकल स्वकीयता को सतत सराहै है।

भारत की पूजनीयता को पूजनीय मानि भारतीय वाला भारतीयता निवाहै है।

२—चिकत वनित हेरि उच्चता हिमाचल की चाहि कनकाचल की चारुता चरमता।

सुदित करित निधि-मानता है नीरिध की मानस मनोहरता सुरपुर की समता।

हरिऔध मोहकता हेरि मोहि मोहि जाति जनता अमायिकता में है मन रमता

महनीय-महिमा निहारि महती है होति ममतामयी की मातृ-मेदिनी की ममता। ४—गौरवित सतत अतीत गौरवों ते होति
गुरुजन-गुरुता है कहती कवूलती।
मुदित बनित अवनीतल मैं फैलि फैलि
कीरित की कलित लता को देखि फूलती।
हिरऔध प्रकृति अलौकिकता अवलोकि
प्रेम के हिंडोरे पै है पुलकित झ्लती।
भारत की भारती-विभूति ते प्रभावित है
भामिन भली है भारतीयता न भूलती।

५--सरसी समाज-सुख-सरिसज पुंज की है

सुरुचि सिल्ल की रुचिर सफरी सी है।

नाना-कुल-कालिमा-कलुख की किल्द जा है

कल करत्त मंज मालिका लरी सी है।

'हरिऔध' बहु अम-भवर समृह भरी

सकल कुरीति-सिर सबल तरी सी है।

जाति-हित-पादप-जमात-नव-जीवन है

जाति-जन-जीवन सजीवन जरी सी है।

६—बानी के समान हंस बाहिनी रहित बाल नीर छीर बिमल बिबेक बितरित है। सती के समान सत धारि है सुखित होति बामता मैं बामता ते रखित बिरित है। 'हरिऔध' रमा सम रमित मनोरम मै भाव अमनोरम ते लरित भिरित है। प्त प्रेम पोत-पै अपार प्रतता ते बैठि परिवार-प्यार-पारावार मैं फिरित है।"

पत्नी और पित के पारस्परिक श्राकर्षण का (१) शारीरिक श्राथवा (२) मानिसक धरातल पर श्रंकन करना सर्व-सम्मित से कला का कार्य्य-त्रेत्र है। हरिश्रोध के निम्नलिखित दो पद्यों में पाठक क्रमशः दोनों का श्रवलोकन करें:—

# [8]

''दोऊ दुहूँ चाहें दोऊ दुहुँन सराहै सदा

दोऊ रहें लोलुप दुहूँन छिव न्यारी के।

एके भये रहें नैन-मन-प्रान दोहुँन के

रिसक बनेई रहें दोऊ रस-क्यारी के।

हरिओध केवल दिखात है सरीर ही है

नातो भाव दीखे है महेस गिरिवारी के।

प्रान प्यारे चित मैं निवास प्रान प्यारी रखें

प्रान प्यारो बसत हिये मे प्रान प्यारी के।

### [ २ ]

"जिव गयी हो बतावें कहा निहं क्यों हँसि मौन की बान गही है। घेरत हैं हरिओध कहा हमें नृतनता हम कौन लही है। ए बजमारे न टारे टर्रें कहा औरन की इन्हें पीर नहीं है। ठोर न झोरन को है कहूँ किधी भीरन की मित भूलि रही है।"

अन्य कवियों की भॉति हरिश्रीध जी ने भी नारी के शारीरिक विकास-वर्णन में माधुर्य्य का अनुभव किया है। वे मुग्धा नायिका के सौन्दर्य्य का चित्रण करते हुए कहते हैं:—

> "पीन भये उरभाव मनोहर केहिर सी किट खीन भई है। वंकता भौंहन माँ हिं ठई मुख पै नव जोति कला उनई है। जोवन अंग दिप्यो हरिऔध गये गुनहूं अब आय कई हैं। केस लगे छहरान छवान छ्वै कानन लो अँखियान गई हैं।"

स्वकीया नायिका का चित्रण देख चुकने के बाद पाठक यह देखने के लिए उत्कंठित होंगे कि हरिश्रीध जी ने परकीया नायिका का कैसा चित्रण किया है। जैसा कि पहले निवेदन किया जा चुका है, परकीया श्रीर उपपित का पद्म सर्वथा निर्वल नहीं है। विवाह की कृत्रिम श्रीर विकृत प्रणालियों के श्राधार पर जिन दम्पितयों की सृष्टि की जाती है उनमें स्वाभाविक प्रणय श्रीर पारस्परिक श्राकर्षण न हो तो कोई

श्रारचर्य की बात नहीं । असंतुष्ट दम्पतियों की ऐसी । श्रप्राकृतिक परि-स्थिति विधि के उस विधान में कोई बाधा नहीं डाल सकती, जो सौन्दर्ज्य का सौन्दर्ज्य से संयोग संगठित करके नूतन सौन्दर्ज्य-सृष्टि का अविराम प्रयत्न कर रही है। प्रकृति के इस प्रवल प्रवाह के सम्मुख मानव-प्रयत्न के परिगाम स्वरूप कृत्रिम बन्धन उसी प्रकार धराशायी हो जायँगे जिस प्रकार नदी की प्रखर धारा से चोट खाकर गिरने वाले कगारे। यह भी कहा जा चुका है कि असंतुष्ट पति अथवा पत्नी की अतृप्त भावुकता कला के लिए उपयुक्त सामग्री उपस्थित कर सकती है। किन्तु यह भावुकता तभी तक कला की कृपा-पात्री बनी रह सकेगी जब तक वह ऋत्यन्त स्थूल-मार्गों में अपनी सम्पूर्ण शक्ति का अपन्यय नही कर देती। नायिका-भेद की किवता में रत रहने वाले हमारे मध्य युग के कवियों ने जहां कही इस अतृप्त भावुकता को कला के चेत्र मे मानसिक धरातल पर अभिव्यक्ति प्रदान करने की चेष्टा की है वहां उनके काव्य का वातावरण भलेही किचित् सदोष कहा जाय, किन्तु उनके कवि-कर्म पर कोई त्राक्रमण नहीं कर सकता। विद्यापित त्रौर सूरदास का ऋधि-कांश काव्य इसी कारण सफल कहा जाता है।

नीचे के कवित्त में हरिश्रोध जी द्वारा एक श्रनूठी नायिका का चित्रण पाठक देखें:—

संकुचित भें। है किर सोचित कल्ल है कबैं।

कंटिकत गात होत कबैं। गरवीली को।

ढरिक रहे है सेद-कन रोम-कूपन सो

छाम है गयो है तन सकल छबीली को।

हरिऔध कहे डूबि दूबि मन काहें जात

गहन लगी क्यों ऊबि ऊबि गति ढीली को।

लिह लिह लाज कौन काज भिर भिर आवै

रिह रिह आज नैन ललना रसीली को।

नीचे के किवत्त में जिस परकीया नायिका की व्याकुलता का वर्णन किया गया है वह वास्तव मे सहानुभूति की पात्री है:— चहूँ और चरचा चवाइन चलायो आनि
पायन परी है खरी बेरी लोक लाज की।
गुरुजन हूँ की भीर तरजन लागी परी
वरजन ही की बानि आलिन समाज की।
हाय! हरिओध हूँ से अपने पराये भये
स्झितिन मोको कोऊ स्रिति इलाज की।
कड़ित न क्योंहूँ रोम रोम मैं समायी वह
स्रिति सलोनी मनभायी ब्रजराज की।

हिन्दी के अधिकाँश किवयों की भाँति हरिश्रीध जी ने भी यत्र तत्र उक्त अद्वार भावुकता को अत्यन्त स्थूल चेत्र में स्वच्छन्द विचरण करने का अवसर दिया है। वहाँ वे अपने किव-पद की रक्षा करने में असमर्थ हो कर नायिका-भेद का श्रेणी-विभाग करने वाले एक साधारण व्यक्ति के रूप में दिखायी पड़ते हैं। विस्तार-भय से ऐसे स्थलों के उदाहरण देने से मैं विरत होता हूं। उनके सम्बन्ध में इतना ही कथन यथेष्ट होगा कि यदि अपनी श्रंगार रस की किवताओं को रीति श्रंथ में समाविष्ट करके प्रकाशित करने का निश्चय उन्होंने न किया होता तो उनके लिखे और इस श्रंथ में सम्मिलित किये जाने का अवसर ही न उपस्थित होता। ऐसी किवताओं ने बिहारी, देव, पदमाकर आदि के काव्य की शोभा नहीं बढ़ायी है, और न वे हरिश्रीध जी ही के काव्य की शोभा वढ़ा सकती है। किर भी यह हर्ष की बात है कि इस दलदल में फँस कर भी उनकी लेखनी संयत बनी रही और वे विपरीत रित आदि के वर्णन के चक्कर में नहीं पड़े।

हरिश्रोध के कान्य के अध्ययन में 'रस-कलस' की कविताएँ हमें वहुत वड़ी सहायता दे सकती है। अगले अध्याय में 'त्रियप्रवास' से परिचय प्राप्त कराने के पहले इस स्थान में एक चित्ताकर्षक वात उल्लेख योग्य है और वह यह कि 'रस-कलस' की रचनाओं में हरिश्रोध ने श्री कृष्ण का अत्यन्त साधारण मानव चित्र ही अंकित किया है, इनमें उनके परब्रहत्व की कोई धारणा नहीं दिखायी पड़ती। नीचे के पद्य को देखिए:—

"मंद मंद समद गयंद की सी चालन सों
ग्वालन ले लालन हमारी गली आहए।
पोखि पोखि प्रानन को सानन सिहत इन
कानन को बॉसुरी की तानन सुनाइए।
हरिऔध मोरि मोरि भौं हैं जोरि जोरि हग
चोरि चोरि चितहूँ हमारो ललचाइए।
मंजुल रदन वारो सुद के सदन वारो
मदन कदन वारो बदन दिखाइए।"

हमारे मध्य युग के किवयों की काव्य-परम्परा ने श्री कृष्ण को जो स्थान दे रक्खा था उससे वे इन रचनाओं मे ऊंचे उठे हैं, और न नीचे गिरे हैं। श्री कृष्ण के इस चित्र के साथ जब पाठक 'श्रियप्रवास' के कृष्ण चित्र की तुलना करेंगे तब उन्हें उस विशाल अंतर का ज्ञान हों सकेगा जो बीच के कितपय वर्षों की चिन्ता शीलता और अध्ययन के कारण उत्पन्न हो गया।

# 'रस-कलस' में हरिश्रोध की काव्य-कला के साधन

'रस-कलस' में भाषा श्रीर भाव के बहुत सुन्दर संगीत का समावेश हो सका है शब्दालंकार की योजना से भाषा के श्रीर श्रथीलंकार की योजना से भाव के संगीत की सृष्टि होती है। वहीं कला श्रेष्ठ समभी जाती है जिसमें भाषा श्रीर भाव दोनों में संगीत का उचित सामंजस्य हो, कहीं ऐसा न हो कि भाव संगीत, जो श्रन्ततोगत्वा कला की प्राण-प्रतिष्ठा के लिये श्रनिवार्य्यतः श्रावश्यक है, भाषा-संगीत की तुलना में वल-हीन हो जाय। यदि भाव-संगीत में निर्वलता पायी गयी तो केवल शब्द-सौष्ठव की लाठी टेक कर खड़ी होने वाली कला के लड़-खड़ाते हुए पैर उसे खड़ी न होने देंगे। हरिश्रीध जी ने श्रपने काव्य में भाषा श्रीर भाव-संगीत को उचित स्थान देने का उद्योग किया है।

शब्दालंकार को योजना में हमें यह देखना होगा कि हरिश्रोध जी ने श्रनुप्रास, यमक, श्लेष श्रादि से भाषा-सौन्दर्थ्य-सृष्ठि में कितना काम लिया है। नीचे रस-कलस की कितपय पंक्तियाँ पाठकों के श्रव-लोकनाथ दी जाती हैं:—

### ब्रेकानुप्रास श्रीर वृत्त्यनुप्रास ।

र उर में हिम सर सों लगत सिहरत सकल सरीर।
सी सी किह सिसकत न को परसत सिसिर समीर।

र—वर बस विबस करें परें निसि बासर निहं चैन।
विसराये हुँ विसासिनी तिय बेसर विसरें न।

४—कछुअन खुन किर निहं चलैं अंखियन ही सो चाल।
गालिब कापें होत निहं गहब गुलाबी गाल।

प—बरजोरे कत जो रहत मन मोरे सब काल।
गोरे गोरे ए गरल भरे निगोरे गाल।

६—अमल धवल नम तल भयो, नवल प्रभा को पाय।
खिले कमल जल मैं लसत, पल पल नव छिव छाय।

#### यमक

१—''बरदार बनित कुदारता निवारित हैं।
अनुदारता हूँ मैं उदार दरसित है।
पर-पित-पूत को स्वपित-पूत समजानि
पावन प्रतीति पूत पग परसित है।
हरिऔध पिरवार हित नव वीरुध पै
विहित सनेह वर बारि बरसित है।
अन रस हूँ मैं रस-बात बिसरित नाहिं
रसमयी बाल रोस हूँ मैं सरसित है।"
२—''नील निचोचन के सिहत, पिहिर नील मिन माल।
चली तमो मय रजिन मैं, तमोमयी बनि बाल।"

शव्दालंकृति—सम्पन्न इन थोड़े से पद्यों को देखने के बाद पाठक श्रर्थ- चमत्कृति से श्रलंकृत निम्न लिखित पद्यों को देखें:—

### उपमा

१—तुरत तिरोहित अपार उरतम होत पग नख तारक प्रस्त-जोति परसे। रुचिर विचार मंजु सालि वहु बिलसत जन अनुकृलता विपुल बारि वरसे। हरिओध सव-रस-बिलत बनत चित दयावान मनके सनेह साथ सरसे। सकल अभाव, भाव, भूति भव-भूति होति भारती-विभूति भूतिमान मुख दरसे।

२—कोकिल की काकली को मान कैसे कैहै काक भील कैसे मंज मुकताविल को पोहैगो। कैसे वर वारिज विलोकि मोद पैहै मेक बादुर विभाकर विभव कैसे जोहैगो। हरिऔध कैसे 'रस-कल्स' रुचैगो ताहि जाको उर रुचिर रसन ते न सोहैगो। आँखिन में वसत कलंक अंक ही जो अहै कोऊ तो मयंक अवलोकि कैसे मोहैगो।

३--माधुरी परी है मंद कमनीय कंदहूं की मिसिरी हूँ विसरि गई ना रही कामकी। सूखी ऊख निपट निकाम ह्वे गयो मयूख गरिमा नसी है आम हूं से रस धाम की। हरिऔध दाख फूटी ऑख ते न देखी जाति गोरस हूं गुरुता गैवाई गुन ब्राम की। चीनी वसुधा में ह्वे गयी है औगुनी तो कहा सौगुनी सुधा सों है मिठाई हरिनाम की। ४ - पुलकित कोमल-कलित किसले समान सुरुष्टित पानि औ मृदुरु पग दरसात। विकसित सरस, प्रसून लौं प्रमोद वारे प्यारे प्यारे अधर सुगंधन-सने लखात। हरिऔघ जाकी हरियाली लाली जोवन की लगे नेह वायु मंद मंद मंजु लहरात। अलबेले लपटी नव तनु-तमाल वाल अलवेली नेह वेली ज्यों लहलहात। : -- केहि आनंदित नहि करत, हँसि हैंसि वनि सुख अंक।

प्रकृति-भाल-चंदन-तिलक, नभ-तरु-कुसुम मयंक।

### रूपक

9—पिय-तनघन तिय मुदित-मयूरनी है

पिय तिय निलनी मिलंद मतवारे है।
कौमुदी तरुनि है कुमुद मन मोहन की

मोहन तरुनि लितिका के तरु प्यारे हैं।
हरिऔध नारि है सरिस मीन प्रीतम-की

प्रीतम मराली-नारि मानसर प्यारे हैं।
बाल बनी बालम- बिलोचन की पूतरी है।
लाल बने ललना के लोचन के तारे है।

२ — बैठी हुती मंदिर मैं किलत कुरंग नैनी

जाको लिख काम-कामिनी को मान किलिगो।

क्यों हूँ कढ़यो तहाँ आइ साँवरो छबीला छेल

जाको गान-तानन ते ताके कान पिलिगो।

मुख खोलि उझिक झरोखे हरिऔध झांके

लोक सुंदरी को मंज रूप ऐसो खिलिगो।

नीलिमा-गगन मैं मगन हुवे गयो कलंक

आनन-उजास मैं मयंक-बिंब मिलिगो।

### श्लेष

- भ-या तिय नथ की बात कछु कहत बनतहै नाहिं। मुकुत मिले हूँ देखियत फॅसी नासिका माँ हि।
- २—तिज ममता निज बरन की मल परिहरि तन टाहि। करि मुकुतन को संग नथ नाक विराजत आहि।

### संदेह

१—' धाई चली आवित है कैधों ध्रुव धाम ही ते कैधों गिरी भू पे चंद मंडल के फोरे तें। कैधों याहि काढ्यो कोऊ उदक-सरीर गारि कैधों वनी सीतलता जग की निचेरे तें। हरिओध कहें ऐसी हिम ते दुसह बात
कैथा भई सीरी बार बार हिम बोरे ते।
कैथों चली चंदन परिस मलयाचल को
कैथों किह आवित हिमाचल के कोरे ते।"

र—' केथों महा तीव्र तेज वारो वड़ो तारो कोऊ तिज के अनंत या घरा की ओर हृद्यो है। दें थो ओपवारे असुरारि को अपार जूह मोद मानि संग पे हिमाचल के जूद्यो है। हरिअंध केथों चाह सरद-सिता है लसी केथों भू पे हीरा की कनीन कोऊ कूद्यो है। छीर नीधि केथों आज फुट्यो है वसुंघरा पे ि छिति पे छपा कर के नम छोरि टूट्यो है।"

३—'फूले है पलास कैथो टहिक टवारि लागी
कृकैं पिक कैथों कंठ विधिक प्रवीन को।
उलही घरा पै लसी लितका लिलत कैथो
जोहि जोहि जालन सों जकरयो जमीन को।
हरिओथ वाहत विखीले बॉके बानन को
कैथो विकस्यो है जूह कुसुम-कलीन को।
प्री वन बागन से वगरयो वसंत कैथो
पंचवान खेलत सिकार विरहीन को।"

### पदार्थावृत्ति

'चोर-चैन-हर चाहना चोर रुचिर रुचि अंक। है चकोर चित-चोर जग-लोचन-चोर मयंक।''

# अपह्नुति

'पिर सॉसित में सीत को हरित रहित है ऊव। हरे हरे निज दलन मिस हरे हरे किह दृव।''

### उत्प्रेत्ता

कौन कथा मृग मीन की है किन दारिम दाख की बात कही है। किन्नर नाग नरादि के नारिन की हरिऔध जू कौन सही है। रूप तिहारो निहारि कै राधिके देवबधून का देह दही है। भाजि हिमाचल में गिरिजा बसी इंदिरा सागर बीच रही है।

विभिन्न अलंकारों के और भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं, किन्तु उनसे अनावश्यक विस्तार होगा। फिर भी यह कहा जा सकता है कि हरिऔध ने 'रस कलस' में जितना ध्यान सरस और लित पद-यांजना की ओर दिया है उतना अर्थालंकारों को, उनके विभिन्न रूप में प्रदर्शित करने की ओर नहीं दिया। उदाहरण के लिए उपमा, रूपक, उत्प्रे चा, अपह्नुति, अतिशयोक्ति आदि की समस्त श्रेणियों का निदर्शन करने वाले पद्यों की प्रचुरता इस प्रंथ में नहीं है।

|  |   | • |
|--|---|---|
|  | ı |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

# तृतीय खगड।

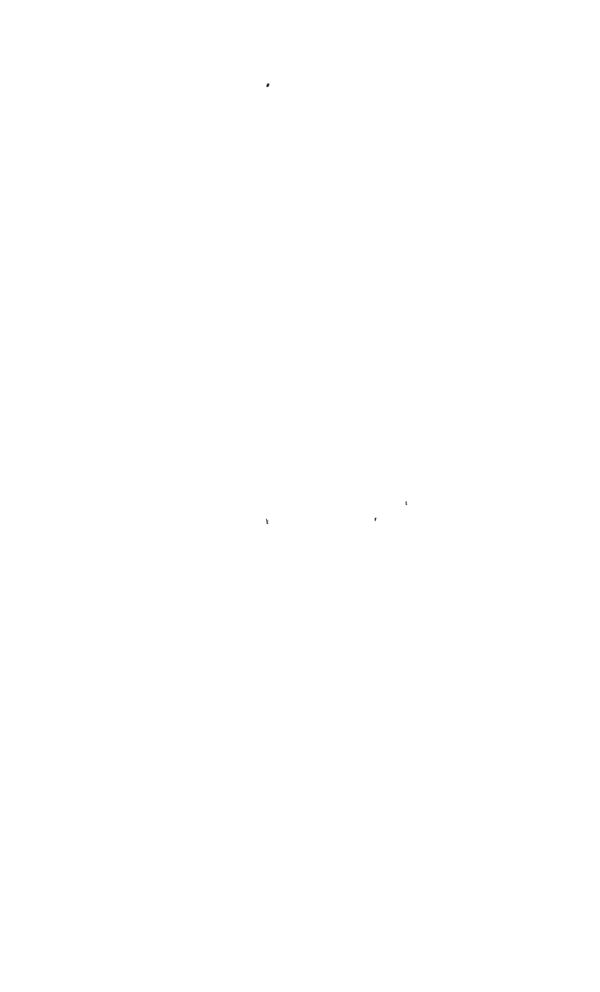

# त्रिय-प्रवास की भाषा

'रस कलस' की चर्चा के बाद अब हमारे सामने हिर श्रोध जी की वह रचना आती है जिसने उन्हें उनकी आधुनिक ख्याति प्रदान की है और जो उन्हें हिन्दी-साहित्य में सदैव संस्मरणीय वनावेगी। उनका प्रसिद्ध महाकाव्य 'प्रिय-प्रवास', जिसे उन्हों ने १५ अक्टूबर, सन् १९०८ में लिखना प्रारम्भ किया और २४ फरवरी, सन् १९१३ में समाप्त किया, उल्लेख योग्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ पर यहाँ कुछ विस्तार पूर्वक विचार किया जायगा, क्योंकि इसमें उनके प्रौढ़ विचारों का विकास दिखायी पड़ता है।

इस प्रंथ का लिखना आरम्भ होने के ९, १० वर्ष पहले प्रयाग के इंडियन प्रेस से 'सरस्वती' नामक पत्रिका का जन्म हुआ था। उसके त्रादि सम्पादक तो बाबू श्याम सुन्दर दास थे, किन्तु बाद को सम्पाद-काचार्य्य पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी के हाथों में उसका सम्पादन-कार्य्य सौंपा गया । द्विवेदी जी ने दूरदर्शी सम्पादक होने के कारण 'सरस्वती' को हिन्दी साहित्य की तत्कालीन समस्यात्रों को हल करने का साधन बनाया । उस समय हिन्दी गद्य की भाषा तो सर्व सम्मति से खड़ी बोली हो चुकी थी, किन्तु कविता ब्रजभाषा ही मे की जा रही थी। स्वयं द्विवेदी जी ने ब्रजभाषा हो में उसके पहले काव्य रचना को थी। काव्य श्रीर गद्य की भाषा में थोड़ा सा अन्तर तो अनिवार्य है, परन्तु ब्रज-भाषा और खड़ी बोली में जितना ऋन्तर था वह ऋन्य भाषाओं के काव्य और गद्य-साहित्य-विषयक अन्तर से भिन्न था। इस अन्तर की अधिकता का अनुभव द्विवेदी जी ने किया, और उन्हों ने 'सरस्वती' मे केवल खड़ी बोली की कविताएँ प्रकाशित करने का पक्का निश्चय कर लिया। उनके इस निश्चय से उन कवियो पर विशेष प्रभाव पड़ा जो अपने को अपने विचारों को प्रकाश में लाना चाहते थे। हरिस्रौध जी

उन किवयों में से एक रहे हैं; यद्यपि उनका कार्य्य-पथ द्विवेदी जी से स्वतंत्र रहा है।

द्विवेदी जी की सम्पादन-नीति तथा खड़ी वोली की भावी शिक्त-शीलता के अनुमान से हिरिश्रीध जी को खड़ी वोली की श्रोर मुकना पड़ा। हिरिश्रीध जी श्रारम्भ ही से एक श्राकांचाशील लेखक रहे हैं, श्रतएव, खड़ी वोली में इस समय एक महाकाव्य लिखकर श्रमर होने की लालसा ने उनके हृदय में स्थान पाया तो कोई श्राश्रय्य नहीं। उनके सामने जब यह प्रश्न खड़ा हुआ कि महाकाव्य किस विपय को लेकर श्रमसर हो ? तब स्वभावतः उनका ध्यान श्रपने चिर प्रीतिपात्र विपय-राधा-कृष्ण सुयश की श्रोर गया। इस विषय ने इस कारण उन्हें विशेष रूप से श्राकित किया कि इस समय राधा श्रीर कृष्ण के प्रति एक नवीन दृष्टि-कोण रखने के कारण हिन्दी भाषी जनता को, एवं हिन्दू समाज को, उपहार रूप में प्रदान करने के लिए उनके पास एक नृतन संदेश भी था। इसकी उचित चर्चा उपयुक्त स्थान पर की जायगी। यहां इतना ही कथन यथेष्ट है कि विषय हरिश्रीध जी की प्रतिभा को उचित कार्य-चेत्र प्रदान करने के सर्वथा श्रमुकूल था।

परन्तु संस्कृत के वर्ण-वृत्तों ने वहुत अधिक संस्कृत-गिर्मित भाषा का तकाज़ा किया। जिन प्रारम्भिक पद्यात्मक रचनाओं का परिचय पाठकों को मिल चुका है—अर्थात् व्रजभाषा में लिखी गयी कविताऍ—उनमें भी संस्कृत का रंग तो है ही। परन्तु अभी तक पद्य में हरिश्रीध जी ने एक भी रचना ऐसी नहीं प्रस्तुत की थी जिसमें प्रायः सारी की सारी राज्यावली संस्कृत की हो, और केवल कियाओं में हिन्दी का रूप प्रकृट होता हो। निस्सन्देह 'ठेठ हिन्दी का ठाट' की भूमिका अत्यन्त संस्कृत-गिर्भित भाषा में थी, किन्तु वह गद्य लेख था। हरिश्रीध की इतनी संस्कृत-सज्जित पद्य भाषा सब से पहले 'प्रियप्रवास' ही में देख पड़ी।

'ठेठ हिन्दी का ठाट' श्रौर 'श्रधिखला फूल' के लेखक से यह श्राशा की जा सकती थी कि वे अपने महाकाव्य की भूमिका के लिए तो उसी भाषा का प्रयोग करेगे जो उक्त उपन्यासों मे देखी जाती हैं। परन्तु हरिश्रोध जी ने किसी भिभक के बिना उस भाषा का तिरस्कार कर दिया। प्रियप्रवास की भूमिका की भाषा का एक नमूना देखिए:—

"यद्यपि वर्त्तमान पत्र श्रौर पित्रकाश्रों में कभी कभी एक श्राध भिन्न तुकान्त किवता किसी उत्साही युवक किव की लेखनी से प्रसूत हो कर श्राज कल प्रकाशित हो जाती है, तथापि मैं यह कहूँगा कि भिन्न तुकान्त किवता भाषा साहित्य के लिए एक बिल्कुल नई वस्तु है, श्रौर इस प्रकार की किवता में किसी कान्य का लिखा जाना तो 'नून्नंनूनं पदे पदे' हैं। इसलिए महाकान्य लिखने के लिए लालायित हो कर जैसे मैन वाल चापल्य किया है, उसी प्रकार श्रपनी श्रल्प-विपया-मित साहाय्य से श्रतुकान्त किवता में महाकान्य लिखने का यन करके श्रतीव उपहासास्पद हुआ हूँ। किन्तु यह एक सिद्धान्त है कि 'श्रकरणात् मन्द करणाम् श्रेयः' श्रौर इसी सिद्धान्त पर श्रारूढ़ हो कर मुक्त से उचित या श्रतुचित यह साहस हुआ हैं। किसी कार्य में सयन्न हो कर सफलता लाभ करना बड़े भाग्य की बात है, किन्तु सफलता न लाभ होने पर सयन्न होना निन्दनीय नहीं कहा जा सकता।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

मुक्त में महाकाव्यकार होने की योग्यता नहीं, मेरी प्रतिभा ऐसी सर्वतोमुखी नहीं जो महाकाव्य के लिए उपयुक्त उपस्कर संप्रह करने में छतकार्य्य हो सके। अतएव मैं किस मुख से यह कह सकता हूं कि 'प्रिय-प्रवास' के बन जाने से खड़ी बोली में एक महाकाव्य के न होने की न्यूनता दूर हो गयी। हां, विनीत भाव से केवल इतना ही निवेदन कहूँगा, कि महाकाव्य का आभास-स्वरूप यह शंथ सत्रह सर्गों में केवल इस उद्देश्य से लिखा गया है कि इसको देख कर हिन्दी साहित्य के लब्ध-प्रतिष्ठ सुकवियों और सुलेखको का ध्यान इस त्रृटि के निवारण करने की ओर आकर्पित हो। जब तक किसी बहुझ, मर्म्म स्पर्शिनी सुलेखनी द्वारा लिपवद्ध होकर खड़ी वोली में सर्वांग सुन्दर कोई महाकाव्य आप लोगों को इस्तगत नहीं होता तब तक यह अपने सहज रूप में आप लोगों के ज्योतिविकीरणकारी उज्ज्वल चनुओं के सम्मुख है।"

उक्त अवतरणों के रेखांकित शन्दों पर ध्यान दीजिये। ये संस्कृत के तत्सम शब्द साधारण वोलचाल मे अत्यन्त अल्प-व्यवहृत हैं। हरिख्रोध जी ने पद्य में इस तरह की भाषा लिखना क्यों पसंद किया, इसका कारण स्वयं उन्हीं के शब्दों में सुनिए:—

"कुछ संस्कृत वृत्तो के कारण श्रौर श्रधिकतर मेरी रुचि से इस मंथ की भाषा संस्कृत गिभ त है। क्यों कि अन्य प्रांतवालों में यदि समादर होगा तो ऐसे ही प्रन्थो का होगा। भारतवर्ष भर मे संस्कृत भापा त्रादत है, वॅगला, मरहठी, गुजराती, वरन तामिल त्रौर पंजाबी तक मे संस्कृत शब्दो का बाहुल्य है। संस्कृत शब्दों को यदि अधिकता से प्रहण करके हमारी हिन्दी भाषा उन प्रांतों के सज्जनों के सन्मुख उपस्थित होगी तो वे साधारण हिंदी से उसका अधिक समादर करेगे, क्योंकि उसके पठन-पाठन में उनको सुविधा होगी श्रौर वे उसको समभ सकेगे। अन्यथा हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने में दुरुहता होगी, क्योंकि सम्मिलन के लिए भाषा और विचार का साम्य ही अधिक उपयोगी होता है । मैं यह नहीं कहता कि अन्य प्रान्त वालों से घनिष्टता का विचार करके हम लोग अपने प्रान्त वालों की अवस्था और भाषा के स्वरूप को भूल जावें। यह मैं मानूँगा कि इस प्रान्त के लोगों की शिचा के लिए श्रौर हिन्दी भाषा के प्रकृति रूप की रचा के निमित्त साधारण वा सरल हिन्दी में लिखे गये प्रम्थों की ही अधिक आवश्यकता है, और यही कारण है कि मैने हिन्दी में कतिपय संस्कृत-गर्भित प्रंथों की प्रयोजनीयता वतलायी है। परन्तु यह भी सोच लेने की बात है कि क्या वहाँ वालों को उच हिन्दी से परिचित कराने के लिए ऐसे मन्थों की त्रावश्यकता नहीं है, त्रौर यदि है तो मेरा यंथ केवल इसी कारण से उपेचित होने योग्य नहीं । जो सज्जन मेरे इतना निवेदन करने पर भी श्रवनी भौंह की वंकता निवारण न कर सकें उनसे मेरी यह प्रार्थना है कि वे 'वैदेही वनवास' के कर कमलों में पहुँचने तक मुक्ते चमा करें, इस प्रनथ को में सरल हिन्दी और प्रचलित छन्दों में लिख रहा हूँ।"

उक्त अवतरण में हरिओध जी ने अपने विपित्तयों का समाधान करने का पूरा प्रयत्न किया है। उन्होंने सबसे पहले अन्य प्रान्तों में उच्च संस्कृत-गर्भित हिन्दी के आहत होने का कारण प्रस्तुत किया। जिन पर इसका प्रभाव भी नहीं उनके सामने उन्होंने इस प्रान्त में भी ऐसी भाषा के अध्ययन की आवश्यकता बतलायी और अंत में अपना विरोध फिर भी बनाये रखने वालों की सेवा में 'वैदेही वनवास' के रूप में एक सरल भाषा में लिखित काव्योपहार अपण करने का विचार प्रकट किया।

परन्तु वास्तव में हरिश्रीध जी का यह नम्र निवेदन शालीनता मात्र है। भाषा विषय की श्रनुगामिनी होती है, श्रौर किसी विचार को प्रकट करने के लिए जितना ही ऋधिक या कम स्थान हमारे-पास है उतनीही सरल, साधारण शब्दों वाली अथवा कठिन संस्कृत शब्दों वाली भाषा से हमें काम चलाना पड़ता है। 'ठेठ हिन्दी का ठाट' के समर्पण की भाषा में जो कठोर संस्कृत शब्दो का जमघट हो गया-जिससे पुस्तक की भाषा के साथ धूप और छाया का दृश्य प्रस्तुत होता है, उसका प्रधान कारण यह है कि विशेषणों की बहुत अधिक मॉग ने ठेठ हिन्दी का दिवाला निकाल दिया। 'त्रिय-प्रवास' की भाषा के लिए किसी प्रकार के संकोच-प्रदर्शन अथवा चमा-याचना की आवश्यकता नहीं थी। संस्कृत के वृत्त संस्कृत भाषा की सुविधा के लिये बने हैं श्रीर वे उसीकी सेवा में रत रहे हैं। अब यदि हिन्दी के किसी कवि की यह कामना होती है कि वह संस्कृत वृत्तों मे हिन्दी काव्य लिखे तो उसे उन वृत्तों के साथ कुछ समभौता तो करना ही पड़ेगा। निस्सन्देह अन्य समस्त समभौतों की तरह इस समभौते में भी हरिश्रौघ जी को श्रादान-प्रदान का पथ स्वीकार करना पड़ा है। द्रुतविलिम्बत, वसन्त तिलका त्रौर वंशस्थ त्रादि वृत्तों के संकीर्ण स्थलों मे उन्हे समासमयी पद-योजना के रूप मे वृत्तों की शर्त्त ही स्वीकार करनी पड़ी है, संस्कृत-गर्भित क्या प्रायः संस्कृत भाषा ही लिखनी पड़ी है। उदाहरण के लिए नीचे के तीन त्रवतरणो को देखिये:--

# [ ? ]

# द्रुतविलम्बित

अति जरा-विजिता वहु चिन्तिता। विकलता-असिता सुख वंचिता। सदन में कुछ थी परिचारिका। अधिकृता कृशता अवसन्नता।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

नव निकतेन दिन्य हरीतिमा।

जनियता गुरली मधु सिक्तका।

विपुलता सँग था वन में लसा।

भवन भावुकता तरु वेणु का।

वहु प्रलुव्ध वना पशु बृन्द को।

विपिन के तृण खादक जन्तु को।

तृण समा कर नीलम नीलिमा।

मस्ण थी तृणराजि विराजती।

तरु अनेक-उपस्कर सज्जिता।

अति—मनोरम—काय अकंटका।

विपिन को करती छिविधाम थीं।

कुसुमिता फलिता वहु झाड़ियाँ।

# [ २ ]

### वसंत तिलका

भावां भरा मुरिलका स्वर मुग्धकारी।
आटों हुआ मस्त साथ दिगन्त व्यापी।
पीछे पडा श्रवण में वहु भावुकों के।
पीयृप के प्रमुद्यद्द क विन्दुओं सा।
वंशी निनाद सुन त्याग निकेतनों को।
दोड़ी समस्त जनताति उमंगिता हो।

X

X

गोपी असंख्य बहु गोप तथांगनायें।
आईं विहार रुचि से बन मेदिनी में।
हो हो सुवादित सुकुन्द सदंगुली से।
कान्तार में सुरिलका जब गूँजती थी।
तो पत्र पत्र पर था कल नृत्य होता।
रागांगना बिधुमुखी चपलांगिनी का।

# [ ३ ]

सुपववता पेशलता अपूर्वता।

पत्नादि की मुग्धकरी विभूति थी।

रसाप्तुता सी वन मंजु भूमि को।

रसालता थी करती रसाल की।

सुवर्त्तु लाकार विलोकनीय था।

विनम् शाखा नयनाभिराम थी।

अपूर्व थी श्यामल पत्र-राशि में।

कदम्ब के पुष्प कदम्ब की छटा।

नितान्त लध्वी घनता विविद्धिनी।

असंख्य पत्राविल अंकधारिणी।

प्रगाद छायामय पुष्प शोभिनी।

अम्लान काया इमिली सुमौलि थी।

X X X

विमुग्धकारी मधु मंजु मास था।

वसुंधरा थी कमनीयता मयी।
विचित्रिता साथ विराजिता रही।

बसंत—वासंतिकता बनान्त में।

नवीनभूता वन की विभूति मे।

विनोदिता वेलि विहंग बृन्द मे।

अपूर्वता व्यापित थी बसंत की।

निकुक्ष में कूजित कुक्ष पुंज मे।

विमुग्धता की वर रंग भूमि सी।

प्रसुक्थता केलि वसुंधरोपमा।

मनोहरा थी तरु वृन्द डालियाँ। नई कली कोमल कोपलों भरो।

किन्तु 'मालिनी' मन्दाकान्ता, शार्दूल विक्रीड़ित आदि वृत्तों में, जहाँ विशेषणों की प्रचुरता के कारण स्थान संकोच वाधक नहीं हुआ, हिन्दी भाषा का रंग भी वना रहने पाया है। नीचे की पंक्तियाँ इसकी उदाहरण-स्वरूपा है:—

[१]

अहह सिसिकती मैं क्यों किसे देखती हूं।

मिलन मुख किसी का क्यों मुझे है रुलाता।

जल जल किसका है छार होता कलेजा।

निकल निकल भाहें कौन सी बेधती है।

सिख भय यह कैसा गेह में छा गया है।

पल पल जिससे मैं आज यों चौंकती हूं।

कॅप कर गृह में की ज्योति छाई हुई भी।

छन छन अति मैली क्यों हुई जा रही है।

[२] मन्दा क्रान्ता

सृखा जाता कमल मुख था होंठ नीला हुआ था।
दोनो ऑखे विपुल जल मे ड्वती जा रही थी।
शंकाएँ थी विकल करती कॉपता था कलेजा।
खिन्ना दीना परम मिलना उन्मना राधिका थी।

X X X X

[ ३ ] शादू ल विक्रीड़ित

यो ही आत्म प्रसंग क्याम वपु ने प्यारे सखा से कहा।

मर्ग्यादा व्यवहार आदि वज का पूरा वताया उन्हे।

ऊधो ने सवको सधीरज सुना स्वीकार जाना विया।

पीछे होकर के विदा सुहृद से आये निजागार वे।

रही यह बात कि हरिश्रीध जी ने संस्कृत वृत्तों का प्रयोग ही क्यों किया, न वे ऐसा करते और न उनकी भाषा उचित से अधिक संस्कृत-गर्भित होती, तो इसके उत्तर मे यही निवेदन किया जा सकता है कि मातृभाषा को सुसम्पन्न बनाने के उद्देश्य से हरित्रौध जी ने बँगला के 'मेघनाद वध' के अतुकान्त छन्दों मे महाकाव्य लिखने का निश्चय किया। उनके पहले पंडित अम्बिका दत्त व्यास अतुकान्त हिन्दी पद्यों में 'कंस-वध' नामक काव्य लिखने का असफल प्रयत्न कर चुके थे। ऐसी दशा में हिन्दी छन्दों में महाकाव्य लिखने का साहस यदि हरित्रौध जी को नहीं हुत्रा तो यह सर्वथा स्वाभाविक है। निस्सन्देह संस्कृत वृत्तों ही में पूरा का पूरा महाकान्य लिख डालने में भी एक प्रकार का साहस ही दृष्टिगोचर होता है, किन्तु यह साहस निरवलम्ब नहीं था, सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य-भण्डार का उसे अवलम्बन था, साथ ही विभिन्न प्रान्तों में उसके स्वागत की आशा थी तथा स्वयं हिन्दी-साहित्य-सेवियों के हृदय की आकांचा इस दिशा में वेगवती हो रही थी। 'त्रिय-प्रवास' के प्रकाशित होने के पहले अन्य हिन्दी साहित्य-सेवियों का ध्यान भी इस ऋोर जा रहा था—यह बात निम्नलिखित दो अवतरगों से पाठकों की समभ में ऋा जायगी।

१—जब तक खड़ी बोली की किवता में संस्कृत के लिलत वृत्तों की योजना न होगी तब तक भारत के अन्य प्रान्तों के विद्वान् उससे सचा आनन्द कैसे उठा सकते हैं ? यदि राष्ट्र-भाषा हिन्दी के काव्य-ग्रन्थों का स्वाद अन्य प्रान्त वालों को भी चखाना है तो उन्हें संस्कृत के मन्दाकान्ता, शिखरिगी, मालिनी आदि लिलत वृत्तों से अलंकृत करना चाहिए।

--- रुक्ष्मीधर वाजपेयी।

२—यहां एक बात बतला देना बहुत जरूरी है। जो बेतुकान्त की किवता लिखे उसको चाहिए कि संस्कृत के छन्दों को काम में लाये। मेरा ख्याल है कि हिन्दी पिंगल के छन्दों में बेतुकान्त की किवता अन्छी नहीं लगती।

—स्व॰ मन्नन द्विवेदी।

# श्रिय-प्रवास सें ईश्वर-भावना ।

हिन्दी साहित्य में जो अधिकतर विकृत भावनाओं का प्रभाव दिखायी पड़ता है उसका कारण यह है कि वह हिन्दू समाज की विकृत मनोष्टितियों का प्रतिविस्व है। जो संसार की प्राचीनतम जाति है उसके जीवन में अनेक उत्थान-पतन का होना स्वाभाविक है। निस्सन्देह दर्शन शास्त्र के अध्ययन में, आध्यात्मिक अनुसन्धान तथा प्रगति में संसार की कोई जाति हिन्दुओं का सामना नहीं कर सकती; प्रत्येक शास्त्र को सुन्यविश्वत अध्ययन-प्रणालियों का विकास, मनुष्य के आध्यात्मिक, वौद्धिक और शारीरिक उन्नति-साधन को दृष्टि में रख कर वर्ण और आश्रम धर्म की कल्पना, सार्वभौम और सर्वकालीन सनातन धर्म के व्यापक सिद्धान्तों के आविष्कार आदि में हिन्दुओं ने संसार की समस्त जातियों की अपेचा अधिक प्रशंसनीय कार्य्य किया है; ऋषियों ने सत्य की आराधना में शरीर को गला तक डाला और अपने तपोबल तथा त्याग से वे समाज में सर्वोच्च पद के अधिकारी हुए। यह सब होतेहुए भी यह मानना पड़ेगा कि अन्य मानव-समाजों की भाँति हमारे समाज में भी विचारों और भावों के उत्थान-पतन का कम जारी रहा।

यह प्रायः देखा गया है कि व्यक्ति-विशेष विचार अथवा कार्य्य-चेत्र के किसी विभाग में कितनी भी उन्नित क्यों न कर डाले, समाज कुल मिलाकर प्रायः ज्यों का त्यों रहता है। जैसे सागर में कभी लहरें आयी और थोड़ी देर के वाद वह फिर शान्त हो गया, वैसेही मानव-समाज व्यक्ति-विशेष की महान् शक्तियों से तरंगित होकर थोड़ी देर के लिए भले ही दिशा-विशेष में उत्साहित रहे, किन्तु कालान्तर में वह साधारण स्थित में आ जाता है। भारतवर्ष में निवास करने वाली आर्थ्य जाति का जिस दिन सच्चा इतिहास लिखा जायगा उस दिन हमें ठीक ठीक

श्रवगत हो सकेगा कि हमारे समाज में उत्थान-पतन का फेरा कितने मनोरंजक ढंग से होता रहा। यह स्वयं ही एक वड़ा ही विस्तृत विपय है, श्रतएव इसकी श्रोर श्रनावश्यक रूप से श्राकर्षित न होकर मै इतने ही कथन से संतोष करूँगा कि हमारे समाज की मनोवृत्तियों के उत्थान त्रीर पतन का एक छोटा सा इतिहास हमारे उस साहित्य ही मे मिलता है जिसने श्रीकृष्ण को विश्वन्त रूपो में छांकित किया है। महाभारत श्रीर भागवत हमारे दो प्रामाणिक प्रन्थ हैं, श्रीर दोनों ही की रचना अथवा सम्पादन व्यासदेव ने किया है। श्रीकृष्ण को हम लोग आदर्श पुरुष के रूप में प्रहण करते हैं, इतना ही नहीं उन्हें मनुष्यत्व की कोटि से ऊपर डठा कर उनमें देवत्व का जारोप करते और पूज्य सममते हैं। जिसमे दैवी विभूतियों की विशेषता है, वह मानवी दुर्वलतात्रों के मलिन पंक मे क्यों लोटेगा, इस विषय मे शंकालु होकर श्री मद्भागवत में वर्णित राजा परीचित ने जब श्रीकृष्ण का गोपियों के साथ श्रमर्थ्यादित सम्बन्ध होने की अवस्था में श्रीकृष्ण की पवित्रता और महत्ता के प्रति सन्देह प्रकट किया, तब शुकदेव मुनि ने उनके समाधान के लिए जो उत्तर दिये वे समयानुकूल भलेही हों, किन्तु पवित्र और उच्च दृष्टि तथा सामयिक विचार से युक्तिसंगत नहीं ज्ञात होते। उनको यहाँ उद्धृत करना तो अमर्यादित होगा, परन्तु मै यह कहूँगा कि उनमें जो विचार प्रगट किये गये हैं वे सद्भाव के अनुमोदक नहीं हो सकते।

उपर मैने समाज के जिस नैतिक पतन की छोर संकेत किया है उससे कोई यह न सममें कि हिन्दू समाज में उच्च छादशों का छमाव था। यह बात नहीं। मैं कह छाया हूँ कि भारतवर्ष के ऋषियों छौर महर्षियों ने सत्य के स्वरूप को जितना हृदयंगम किया था उतना छन्य देश के सत्य-शोधकों ने शायद हो कर पाया हो। काल-विशेप में समाज की छावश्यकताछों को ध्यान में रख कर वे उसके लिए उन छादशों का निर्धारण करते थे जो उनकी समभ में उसे पूर्ण सत्य के निकट पहुँचाने की शक्ति रखते थे। समाज में उनके वलशाली व्यक्तित्व द्वारा स्ट्रारित स्फूर्ति के प्रभाव से कुछ समय तक उन छादशों के लिए

उद्योग करने की प्रेरणा होती थी, किन्तु वाद को शैथिल्य अनिवार्य्य हो जाता था। शैथिल्य के पराकाष्ठा को पहुँचने पर फिर किसी महा-पुरुष का अवतरण अन्धकार में आलोक की भॉति समाज के हृद्य प्रदेश में ज्ञान का सन्देश प्रेषित करता था।

भारतवर्ष में ईश्वर की खोज, उसके प्रकृत स्वरूप का चिन्तन तथा समाज द्वारा उसका हृद्यंगम किया जाना, अधिक सरल बनाने की चेष्टा प्रत्येक काल में विशिष्ट प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा होती आयी है। यह सर्व-सम्मत सिद्धान्त रहा है, कि ईश्वर को हम कल्पना द्वारा नहीं, अनुभूति द्वारा ही पा सकते है। शास्त्र-पारंगति, प्रकाण्ड विद्वत्ता ईश्वर-प्राप्ति की सीढ़ी नहीं है, इसके विपरीत कभी कभी तो वह कुतकों की जननी हो सकती है।

मां अपने बच्चे की, पिता अपने पुत्र की, प्रेमिका अपने प्रेमी की अनन्त अनुभूति, अपरिमित प्रीति से प्रेरित होकर जिस प्रकार उसे आत्म-सम-पंण कर देती है, वैसे ही ईश्वर के प्रति जो इस स्थूल जगत् के कण कण मे ज्याप्त है और जिसकी सत्ता मन, बुद्धि, और वाणी के लिए अगोचर है, हमें आत्म समर्पण करना चाहिए। इसी लिए कभी कभी हम ईश्वर को वाल-रूप मे कल्पना करके उसे अपने वात्सल्य-भाव द्वारा हृद्यंगम करने का प्रयत्न करते हैं, कभी सखा रूप मे उसे प्रहण करने की चेष्टा करते हैं, और कभी उसे अपने जीवात्मारूप प्रोमिका का प्रेमपात्र मान कर भजते हैं। ईश्वरानुभूति सर्वस्व-समर्पण के विना नहीं हो सकती और उक्त साधन इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयोजित किये जाते हैं।

प्रसिद्ध भक्त गौराङ्ग महाप्रमु चैतन्यदेव कृष्ण-प्रेम के पीछे पागल से हो गये थे। वियोगिनी राधा की सम्पूर्ण वेदना अपने व्यक्तित्व में भर कर वे वृन्दावन-विहारी वनश्याम के दर्शन के लिए व्याकुल होकर कभी अश्रुपात करते थे, कभी वादलों को देख कर मोरो की तरह नाच उठते थे, कभी नैराश्य में इवकर आहे भरते थे और कभी आशा के सुनहले स्वप्नों के सौन्दर्य से उन्मत्त हो उठते थे। वे जयदेव और विद्यापित के लिलत पदों को गा गा कर अपने प्रियतम कृष्ण को रिमाने

का उद्योग करते थे। स्थूल शरीर श्रौर मन के जिन व्यापारो का संकेत उन पदों में मिलता है, वे उनमें ईश्वरानुरागमयो उन्मादपूर्ण भावुकता ही का संचार करते थे। यह उनकी साधना का फल और विद्यापित के काव्य का उत्कृष्टतम उपयोग था। वास्तव में जिन भक्त कवियो ने श्रीराधा-कृष्ण के शृंगारिक रूप को अपनी ईश्वरोपासना का साधन वनाया है, उनके प्रति यह घोर अन्याय है कि हम उनके काव्य का अध्ययन करते समय स्थल विषय-भोग के संकीर्ण चेत्र हो में अपनी दृष्टि को परिमित रक्खें। चैतन्यदेव और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि तो शायद पद्माकर और बिहारी के काव्यों में भी दोष न देख सके, और यदि कही देखें भी तो केवल करुणा से आगे होकर, ऐसी ं उचगामिनी दृष्टि हम पामर प्राणियों को कहां मित्र सकेगी। किन्तु क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि पत्तपातशून्य तथा अपूर्व-प्रभावित बुद्धि से हम भक्त कवियों के काव्य का अध्ययन करें। ऐसा करने पर, मुमे त्राशा है, हम त्रानायास ही उसके त्राधिकांश भाग मे त्रानेक ऐसे तत्वों को प्राप्त कर सकेंगे जिनका उन अन्य कवियो की रचनाओं मे अभाव है जिन्होंने श्रीराधा-कृष्ण का एक साधारण लौकिक चित्र अपनी कवि-दृष्टि के समज्ञ रख कर कविता की है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि अपेचित ढंग की साधना मन को सांसारिकता के चेत्र से परे पहुँचा दे तो विद्यापित के पदो मे हमें भी अश्लीलता की गंध न त्रावे। खेद है, उचित दृष्टिकोण का त्रभाव होने के कारण वेही संकेत और वेही व्यापार जो अपरिमित आहलाद का स्रोत प्रवाहित कर सकते हैं, साधारण पाठकों के लिए संकोच श्रौर ग्लानि के जनक हो जाते हैं।

पन्द्रहवीं शताब्दी में महाप्रभु वह भाचार्य ने राधा-कृष्ण की उपा-सना का प्रचार किया। इस उपासना के भी वेही सिद्धान्त आधार स्तम्भ थे जिनकी चर्चा ऊपर की गयी है। नारी-पुरुष-सम्बन्ध के संकेत से मुक्त होने के कारण इस उपासना-पद्धित की विशेष लोक प्रियता हुई। किन्तु इसी कारण कालान्तर मे जव उस आवेश और दृष्टिकोण का अभाव हुआ जो साधना का परिगाम-स्वरूप था, तब वह आध्यात्मिक भाव नारी-पुरुष-सम्बन्ध के स्थूल ऋस्तित्व मात्र में परिवतित हो गया। महाप्रभु ने अपने आठ भक्तो का लेकर अप्टछाप की रचना की थी। इसमें सूरदास, नन्द दास आदि प्रमुख थे। इनके काव्य में लौकिक दृष्टि से अश्लील रचनात्रों का भी एक अंश है। इन भक्त कवियों की ऐसी रचनात्रों के पत्त मे यह अवश्य कहा जायगा कि कृष्ण स्त्रौर राधा की पुरुप त्रौर प्रकृति रूप मे यदि विराट् कल्पना की जाय, तो वे इस दोप से सर्वथा मुक्त दिखायी पड़ें। इनमें से किसी किव के पृथक् पृथक् अंशों के आधार पर हमे कोई मत न निर्धारित करना चाहिए; इसके लिए तो उसकी सम्पूर्ण कृति को हमें दृष्टिगत रखनी पड़ेगी। ऐसा करने पर हम देखेंगे कि इन भक्त कवियों के काव्य में उक्त विराट करपना को उत्तेजित करने के लिए यथेष्ट सामग्री प्रस्तुत है। नवम्बर, १९३३ की 'सरस्वती' मे श्रीयुत् वेकटेश नारायण तिवारी एम० ए० ने महात्मा सूरदास के काच्य पर जो आचेप किये हैं, वे भ्रान्त अध्ययनशैली के परिणाम-स्वरूप ही संभव हो सके हैं। थोड़ा ही श्रम करने पर हमें यह त्र्यवगत हुए बिना नहीं रहेगा कि भक्त कवियों ने मन ही मन उस स्वरूप की धारणा करते हुए ही उंस निश्चिन्तता और तन्मयता के साथ कविता की है, जो हमारे समाज की स्थूल दृष्टि में उच्छुङ्खलतामयी जँचने लगी है; यह बात चित्ताकर्षक है कि जितने नम चित्र भक्त कवियों के काव्य में मिलते हैं उतने देव, बिहारी, पद्माकर, बोधा, आदि किसी कवि की कृति में नही मिलते, जिसका एक उल्लेखनीय कारण वही है जो यहाँ वतलाया गया है।

कृत्ण-काव्य के चेत्र में भक्त किवयों के उत्तराधिकारियों में न तो वह साधना थी जो उन्हें विषय-वासना से निर्लिप्त बनाती, और न वह अन्तर्दृष्टि थी जिसके आधार से वे कृत्ण और राधा के विराट् रूप की धारणा कर सकते। इसका परिणाम वही हुआ जो सर्वथा स्वाभाविक था, अर्थात् कृत्ण और राधा की साधारण नायक और नायिका के रूप में कल्पना। यह कल्पना कवियों को कहाँ तक ले गयी, इसका कुछ आभास

दिया जा चुका है। नायिका-भेद की सारी वारीकी राधा के स्थूल सौन्दर्थ-गान में खर्च कर दी गयी। इसी प्रकार श्रीकृष्ण से भी वे सव काम कराये गये जिन्हे व्यवहारिक जीवन मे हम व्यसनियों को करते पाते हैं।

ऐसे कुछ पद्य उद्धृत किये जा सकते हैं किन्तु मर्थ्यादा-दृष्टि से मैं ऐसा नहीं करता।

जैसे व्यक्ति की मानसिक चेष्टात्रों में परिवर्तन होता रहता है वैसे ही समाज की मनोवृत्तियों का भी उत्थान-पतन होता रहता है। जैसे वहीं व्यक्ति जो किसी समय घृणित से घृणित व्यभिचार में प्रवृत्त होता है, रमशान मे चिताएँ जलती देख कर वैराग्य-पूर्ण भावों से अभिभूत हो जाता है, वैसे ही समाज कभी अनुचित से अनुचित विचारों को प्रश्रय दे देता है श्रौर कभी उचित विचारों के प्रकट किये जाने का मार्ग भी अवरुद्ध करने के लिए सचेष्ट होता है। कृष्ण और राधा के चित्रण के सम्बन्ध में भी ऐसी ही बात हुई। उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया एक अचिन्तित पथ से आयी। यह पथ था अंग्रेज़ी शिक्ता के प्रचार से उत्पन्न बुद्धिवाद । उन्नोसवी शताब्दी में लार्ड मैकाले के प्रयत्न से संस्कृत श्रीर श्ररबी-फ़ारसी की शिचा का स्थान श्रॅगरेज़ी भाषा ने लिया। इस भाषा से हमारे देश-वासियों को साहित्य का वह आलोक सुलभ हुआ जो इस अन्धकार के अस्तित्व को कभी सहन नहीं कर सकता था। बंगाल में राजा राममोहन राय की तीक्ष्ण आलोचिका प्रतिभा ने सामाजिक और धार्मिक चेत्र में क्रान्ति उत्पन्न कर दी। ब्रह्म समाज की स्थापना करके जहाँ उन्होंने सत्यम् शिवम् सुन्दरम् की श्रोर शिचित जनता का ध्यान त्राकर्षित किया, वहाँ उसे त्रपनी समस्त वस्तुत्रों को हेय न समम कर भाव-परिवर्तन करने की आवश्यकता का अनुभव करने की त्रोर भी प्रेरित किया। उत्तरी भारत मे, स्वामी द्यानन्द . सरस्वती ने भी श्रार्थ्य-समाज की संस्थापना करके हिन्दू समाज के प्रत्येक सामाजिक श्रौर धार्मिक प्रश्न को बुद्धिकी कसौटी पर कसना शुरू किया। इन दोनों महापुरुषों के उद्योग से हमारे देशवासियों के

विचारों मे प्रचण्ड क्रान्ति उत्पन्न हो गयी। सन् १८८४ ई० में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय महासभा भी इस शताब्दी का अन्त होते होते तक सुसंगठित संस्था का स्वरूप धारण कर चली थी; उससे देश में राजनैतिक विचारों की सृष्टि हुई और जनता का ध्यान देश को सुधारने वाले कार्य्यों की ओर जाने लगा। इन समस्त उद्योगों का सिम्मिलित प्रवाह यह हुआ। कि समाज की मनोवृत्ति नैतिकता की ओर अप्रसर हुई। साहित्य के चेत्र में इस मनोवृत्ति ने विलासिता के भावों से भरे हुए काव्य अथवा अन्य रचनाओं का विरोध किया।

उन्नीसवी शताव्दी के अन्त में 'प्रेमाम्बु वारिधि' नामक काव्य-संप्रह में हरित्रीध जी ने राधा का जो निर्मल और भावपूर्ण चित्र अंकित किया था और जिसके देखने से सूर की वियोगिनी राधा का स्मरण हो आता है, उस पर उक्त विरोध का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तत्कालीन विचारों के सम्पर्क ने उनकी विचार-शक्ति को उत्तेजित करके श्रीकृष्ण और राधा के पारस्परिक सम्बन्ध तथा व्यक्तिगत चरित्र के विषय में उनके हृदय में आमूल परिवर्त्तन उपस्थित कर दिया। हरिश्रीध जी के मानसिक विकास के सम्बन्ध में यहाँ इतना ही कथन करके अब मैं तत्कालीन समाज के मानसिक प्रगतिपथ का थोड़ा दिग्दर्शन करा देना चाहता हूँ।

पाश्चात्य सभ्यता के मादक संस्पर्श ने हिंदू-समाज के नव शिचा-प्राप्त युवकों त्र्यौर युवितयों को नवीन त्र्यानन्द से चिकत, विस्मित त्र्यौर विह्वल कर दिया। हिंदू समाज की वे रुदियों जो कंकालवत् किसी समय जीवनमय होने की सूचना दॉत निकाल कर दे रही थी, उस रसीले, सुगठित, त्र्यौर वलवान शरीर के यौवन त्र्यौर गठन पर निद्धावर होने लगी, जो पाश्चात्य संस्थात्रों के स्वरूप मे दृष्टिगोचर हुत्र्या। प्राचीन शैली के हिन्दू त्र्याध्यात्मिकता के नाम पर त्र्यपनी रुदियों को गले से लगाये हुए थे। जैसे वानरी त्र्यपने मृत वच्चे को बहुत समय तक गोद से लिपटाये रहती है। इसलिए उन रुदियों की यह हार त्र्याध्या-तिमकता की हार मानी गयी। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म-समाज की स्थापना करके एक ब्रह्म की सत्ता का प्रचार किया था, परन्तु ब्रह्मसमाज का होने पर भी उनके समाज में ब्रह्म का चिन्तन कम श्रीर भौतिक विलास की त्रोर प्रवृत्ति अधिक थी। स्वयं उनमे जितनी मात्रा मे वुद्धि-तत्त्व था उतनी मात्रा में अध्यात्म-तत्त्व नहीं। इसका कारण यह था कि पाश्चात्य-सभ्यता के साथ समभौता किये बिना ब्रह्मसमाज का टिक सकना असम्भव था और पाश्चात्य सम्यता में ईश्वर और धर्म्भ के नाम पर ढोंग के अतिरिक्त और कुछ न था। जो हो, ब्रह्मसमाज ने अनेक भारतीयों को ईसाई मत स्वीकार करके विदेशी हो जाने से वचा लिया । खामी द्यानन्द सर्खती के आर्य्य-समाज का भी यही हाल था। उसमे आध्यात्मिकता का प्रवेश होता तो उसे अन्य धर्मों के प्रति अधिक सिह्णु होने में कठिनाई न होती। उसे अपनी निर्दिष्ट धार्गिक कियात्रों के प्रति उत्साह भी अन्य-धर्मों के प्रति प्रतिद्वन्दिता के भाव से मिला। यही कारण है जो श्रार्घ-समाज भारतीय समाज का एक त्रावश्यक त्रंग नहीं हुत्रा, उसकी सेवाएँ एक देशीय ही हो सकी, श्रौर वह इस्लाम तथा खीष्ट मत का विजेता न बन सका, उन्हे आत्मसात् न कर सका।

श्री कृष्ण ने यदि मानव शारीर धारण कर के ससार के कार्थों में भाग लिया तो मनुष्य तो वे कहे हो जायंगे; इसी प्रकार ईसामसीह श्रीर महम्मद को भी मनुष्य तो कहना श्रीर मानना ही पड़ेगा। यह श्राध्यात्मिक दृष्टि कोण की विशिष्टता मात्र है कि उनके जीवन में महत्ता का परिचय पाने पर उनकी मानव-संभव श्रुटियों पर लक्ष्य न रखते हुए हम उन्हें सिचदानन्द पर ब्रह्म का सगुण स्वरूप, ईश्वर का पुत्र, श्रथवा पैराम्बर माने। श्रार्थ्य-समाज श्रीर ब्रह्मसमाज के लिये यह कथन श्रिय होने पर भी श्रपमानजनक नहीं है कि उनकी श्रपेता इस्लाम श्रीर ख़िष्ट मत में श्रिष्टक श्राध्यात्मिकता का सिन्नवेश श्रीर विकास है श्रीर दुर्भाग्य से जब वे इनके सम्पर्क में श्राये, तव इनके श्रनेक सिद्धान्तों का प्रभाव नष्ट हो गया था श्रीर इनके श्रनुयायी भी भौतिक सभ्यता की श्रीर श्रीक श्रमसर हो रहे थे। ईसाई मत में ईसा को ईश्वर का पुत्र कहने

में किसी को आपित्त नहीं, मुसल्मानों में मुहम्मद के प्रति श्रद्धा का हास नहीं हो सका, किन्तु वृद्धिवाद से प्रभावित हिन्दुओं ने अपने राम कृष्ण का मूल्य घटा दिया जहाँ हम उन्हें अपनी आलोचना से परे, केवल श्रद्धा का पात्र समस्ते थे वहाँ हमने उनके गुण दोप परखने शुक्त किये, धीरे धीरे अपने विश्राम-भवन को भी हमने सम्पादक का कमरा बना दिया। हमारी इस कार्यवाही से राम और कृष्ण की कोई हानि नहीं हुई, हानि तो हमारी ही हुई। पाषाण में यदि हमें ईश्वर के दर्शन होते थे और फिर भी उसकी ईश्वरता की परीचा लेने के लिए हमने उस पर ठोकर लगाये, तो इससे पापाण का कोई निरादर नहीं हुआ, और न उसे इस बात का ही विषाद हुआ कि पहले उसे जल और फल का उपहार मिलता था और अब ठोकरों का तिरस्कार मिल रहा है, किन्तु अपनी शान्ति और अपने आनन्द को अवश्य ही हमने ठोकर मार कर मानसिक जगत से विहिष्कृत कर दिया। अस्तु।

उपर निवेदन किया जा चुका है कि समाज को इस परिस्थित ने साहित्य-सृष्टि के चेत्र में भी कान्ति उपस्थित कर दी थी। यह कान्ति 'कला के लिए कला' नामक सिद्धान्त के चेत्र में उद्देश्यमयी कलात्मकता का प्रवेश कराने के पच्च में हुई। लोग कहने लगे कि वह कला किस काम की जो मानव पीड़ा के प्रति निरपेच्चभाव धारण करें। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इस मर्म्म को सममकर ही देश-भक्ति पूर्ण कविताएँ रची श्रीर पाठकों का ध्यान नारी-सौन्दर्थ्य-निरोच्चण से हटा कर मनुष्य के कष्टों की श्रोर श्राकपित किया। भारतवर्ष की पराधीनता श्रीर हिन्दू जाति की पतितावस्था के सम्बन्ध में उन्होंने करुणाजनक कविताएँ लिखा। निस्सन्देह नारी-सौन्दर्थ श्रीर प्रम विपय पर कविताएँ लिख कर उन्होंने श्रपना सम्बन्ध पूर्ववर्त्ती कवियों से भी वनाये रक्खा, कितु उनकी प्रशंसा श्रीर हिन्दी साहित्य में उनका श्रमर यश उन कविताशों के कारण नहीं है, विक युग की श्रावश्य कता-पूर्ति के श्रमसर होने वाली उनकी रचनाश्रों के लिए ही है। उनकी दोनो ढंग की कृतियां पाठक देखे:—

# [ 8 ].

जानि सुजान हों ग्रीतिकरी सहिकै बहुमाँ तिन लोग हंसाई।
ल्यों हरिचन्द जू जो जो कह्यों सो करयो चुप ह्वे करि कोटि उपाई।
सोई नहीं निबही उनसों उन तोरत बार कहू न लगाई।
साँची भई कहनावितया अरी ऊँची दुकान की फीकी मिठाई।
क्यों इन कोमल गोल कपोलन देखि गुलाब को फूल लजायो।
ल्यों हरिचन्द जू कंचन सो तन क्यों सुकुमार सबै अँगभायो।
अमृत से युग ओठ लसें मृदु पल्लव सो कर क्यों है सुहायो।
पाहन सो मन होत सबै अँग कोमल क्यों करतार बनायो। २।

### [२]

सब भाँति देव प्रतिकूल होइ एहि नासा।
अब तजहु वीरवर भारत की सब आसा।
अब सुख स्रज को उदय नहीं इन हैं है।
सो दिन फिर इत सपने हूँ निर्हे ऐहै।
स्वाधीनपनो बल धीरज सबै नसे है।
मंगलमय भारत मिह मसान है जैहै।
उख ही उख करि है चारहुँ ओर प्रकासा।
अब तजहु वीर वर भारत की सब आसा।
इत कलह विरोध सबन के हिय घर किर है।
म्रखता को तम चारहुँ ओर पसिर है।
वीरता एकता ममता दूर सिधिर है।
तिज उद्यम सबही दास-वृत्ति अनुसिर है।
है जै है चारहु बरन शुद्ध बिन दासा।
अब तजहु वीरवर भारत की सब आसा।

वावू हरिचन्द्र के समाकालीन किवयों में पं० बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन श्रौर पं० प्रताप नारायण मिश्र तथा उनके वाद के किवयों में २१ श्रीधर पाठक प्रसिद्ध थे। इन कवियों ने समय की पुकार पर ध्यान देकर समाज के सद्विचारों को प्ररेणा प्रदान करने वाली कविताएँ लिखी हैं। इनकी इस ढंग की एक एक कविता यहाँ अवलोकनार्थ दी जाती है:—

१—"बीती जो भूलो उसको सॅमलो अब तो आगे से।

मिलो परस्पर सब भाई बॅघ एक प्रेम-धागे से।

आर्थ्यवंश को करो एक अब द्वेत भेद विसराओ।

मन वच कर्म एक हो वेद विदित आदर्श दिखाओ।

सत्य सनातन धर्म्म ध्वजा हो निश्चल गगन उडाओ।

श्रोत स्मार्च कर्म्म अनुशासन के दुन्दुभी बजाओ!

फूंको शंख अनन्य भक्त हिर ज्ञान प्रदीप जलाओ।

जगत प्रशंसित आर्थ्यवंश जय जय की धूम मचाओ।"

पं० बदरी नारायण चौधरी।

२—"तब लिख हो जहँ रह्यो एक दिन वंचन बरसत।

तहँ चौथाई जन रूखी रोटिहुँ कहँ तरसत।

जहँ आमन की गुठली अरु बिरछन की छालेँ।

ज्वार चून महँ मेलि लोग परिवारिह पालें।

नोन तेल लकरी घासहुँ पर टिकस लगे जहँ।

चना चिरौंजी मोल मिलैं जहँ दीन प्रजा कहँ।

जहाँ कृपी वाणिज्य शिल्प सेवा सब माहीं।

देशिन को हित कछू तत्व कहुँ कैसेहुँ नाहीं।

कहिय कहाँ लिग नृपति दवे हैं जहँ रिन भारन।

तहँ तिनकी धन कथा कौन जे गृहो सधारन।"

2—"जहाँ मनुप्य को मनुप्य अधिकार प्राप्त निहं। जन जन सरल सनेह सुजन व्यवहार व्याप्त निह।

-पं॰ प्रताप नारायण मिश्र।

निर्धारित नर नारि उडित उपचार आप्त नहिं। कलि मल मूलक कलह कमो होवे समाप्त नहिं। वह देश मनुष्यों का नहीं, प्रेतों का उपवेश है। नित नृतन अघ उद्देश थल भूतल नरक निवेश है।"

-पं० श्रीधर पाठक।

उक्त तीन किवयों की किवताएँ अन्य विषयों पर भी हैं, परन्तु भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के उत्तरकालोन किवयों की यह एक विशेषता है कि प्रायः सब ने देश और समाज से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर किवता की है। सामाजिक परिस्थिति ने किवयों के मन पर इतना अधिकार प्राप्त कर लिया था कि नये नये रोचक साधन ढूंढ़ कर वे समाज के प्रति व्यंगदृष्टि करना अपना धर्म्म सममते थे। पं० नाथूराम शंकर शम्मी ने, जिनका हाल ही में शोकजनक शरीरावसान हो गया है, श्रीकृष्ण की कल्पना विचित्र वेष-भूषा धारिणी मूर्त्ति के रूप मे की थी। उनकी यह कल्पना मनोरंजक तो है ही, साथ ही उससे आधुनिक किवयों की समाज-संशोधन-लालसा भी प्रकट होती है। पाठक नोचे की पंक्तियाँ देखें:—

'हे विदिक दल के नर नामी,

हिन्दू मण्डल के करतार।

स्वामि सनातन सत्य धर्मों के,

भक्ति भावना के भरतार।

सुत बसुदेव देवकी जी के,

नन्द यशोदा के प्रिय लाल।

चाहक चतुर रुविमणी जी के,

रिसक राधिका के गोपाल।

ऊੱचे अगुआ यादव कुल के,

वीर अहीरों के सिरमौर।

दुविधा दूर करो द्वापर की, ढालो रंग ढंग अब और। भड़क भुला दो भूत काल की, सजिए वर्तमान के साज। फैसन फेर इण्डिया भर के, गोरे गाड बनो व्रजराज। गौर वर्ण बृषभानु सुता का, काढ़ो काले तन पर तोप। नाथ उतारों मोर मुकुट को, सिर पे सजो साहिबी दोप। पौडर चन्दन पोंछ लपेटो, आनन की श्री ज्योति जगाय। अंजन अंखियो में मत आँजो, आला ऐनक लेह लगाय। रवधर कानो में लटका लो, कुण्डल काढ़ मेकरा फून। तज पीताम्बर कम्बल काला, डाटो कोट और पतळून। पटक पादुका पहनो प्यारे, वूट इटाली का लुकदार। डालो इबल वाच पाक्ट भे चमके चेन कञ्चनी तार। रख दो गांठ गठीली लक्क्टी, छाता वेत वगल मे मार। मुरली तोड़ मरोड़ वजाओ, वॉकी विगुल सुने संसार।

वैनतेय तज व्योमयान पे,

किरए चारों ओर विहार।

फक फक फूँ फूँ फूँको चुरटें,

उगलें गाल धुआँ की धार।

यो उत्तम, पदवी फटकारो,

माधो मिस्टर नाम धराय।

बाँटो । पदक नई प्रभुता के,

भारत जाति-भक्त हो जाय।

पाठक ने उस वातावरण और परिस्थिति से परिचय प्राप्त कर लिया जिसमे हिन्दी कवियों का जीवन अयसर हो रहा था। उनके व्यक्तित्व ऋौर प्रतिभा मे वह गंभीरता न थी जो काल के प्रभाव को परा-जित कर के ऐसी रचनात्रों की सृष्टि करती, जिनमे कला के सुन्दर नेत्रों द्वारा चरम सत्य का दर्शन किया जाना संभव होता है। उनकी दृष्टि सीमित थी और उन्होने साधारण चित्रों ही का र्यंकन किया; वे समय के प्रवाह में चल पड़े । कुछ समय तक तो श्रीकृष्ण का त्रालम्बन त्याग कर तथा 'भारत' को अपनी कविता का विषय बनाकर अनेक हिन्दी कवियों ने ऋत्यन्त नीरस रचनाएँ हिन्दी साहित्य के चेत्र में प्रस्तुत की ; जिनकी निकृष्टता का प्रमाण यह है कि छाज उन कविताओं के संप्रहों को कोई पूछता नहीं। इन्हीं कवियों का रचना-काल वंग भाषा के उज्ज्वल रत्न महाकवि रवीन्द्र नाथ टैगोर का भी रचना काल है। उन्हो ने निस्सन्देह श्री कृष्ण को अपने कान्य का आलम्बन नहीं वनाया है, इस लिए हिन्दी कृषण-काव्यकारों के साथ उनकी तुलना करने में विशेष सुविधा नहीं हो सकती। लेकिन यदि हम इस नाम के त्रावरण को पृथक कर के भीतर प्रवेश करें तो यह कठिनाई भी दूर हो जायगी। हमें इस तुलना के लिए श्री कृष्ण के केवल उस विराट् स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जो गीता में इस प्रकार अंकित हैं। अर्जुन कहते विसक्षरं परमं वेदितच्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्।
त्वमध्ययः शारवत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में।
अनादि सध्यान्तसनन्त वीर्यमनन्त बाहुं शिश सूर्य्य नेत्रम्।
पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रं स्वतेजसा विश्व मिदं तपन्तम्।
यथा नदीनाम् बह्वोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति।
तथा तवामी नरलोक वीरा विशन्ति दक्त्राण्यभिज्वलन्ति।
यथा प्रदीमं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः।
तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः।
अध्याहि मे को भवानुप्ररूपो नमोऽस्तुते देववर प्रसीद।
विश्वातुमिच्लामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्।"

१—आपको में जानने योग्य परम अत्तर रूप, इस जगत का अन्तिम आधार, सनातन धर्म का अविनाशी रत्तक, और सनातन पुरुष मानता हूँ—जिसका आदि, मध्य, या अन्त नहीं है, जिसकी अनन्त शिक्त है, जिसके अनन्त बाहु हैं, जिसके सूर्य्य चन्द्र रूपी नेत्र हैं, जिनका मुख प्रज्वित अग्नि के समान है, और जो अपने तेज से इस जगत् को तपा रहा है ऐसे आप को मैं देख रहा हूँ।

२—जिस प्रकार निद्यों की बड़ी धार समुद्र की ओर दौड़ती है, उस प्रकार आपके धधकते हुए मुख में ये लोक नायक प्रवेश कर रहे हैं।

३—जैसे पतंग अपने नाश के लिए बढ़ते बेग से जलते हुए दीपक में कूदते हैं वैसे आप के मुख में भी सब लोग बढ़ते हुए बेग से प्रवेश कर रहे हैं।

४—उम्रुक्प श्राप कौन है सो मुमसे कहिए। हे देव वर ! श्राप प्रसन्न होइए। श्राप जो श्रादि कारण हैं, उन्हें में जानना चाहता हूं। श्रापकी प्रवृत्ति में नहीं जानता।

इन्ही तत्वों से गोस्वामी तुलसी दास जी के श्री रामचन्द्र की विराट् कल्पना का निर्माण हुआ है:

> ''कहै भुद्धंडि सुनहु खगनायक। राम चरित सेवक सुखदायक। नृप मन्दिर सुन्दर सब भाँती। खचित कनक मणि नाना जाती। बाल बिनोद करत रघुराई। विचरत अजिर जननि सुखदाई। मरकत मृद्रल क्लेवर श्यामा। अंग अंग प्रति छवि वहु कामा। नव राजीव अरुण मृद् चरणा। पद पंकज नख शशि द्युति हरणा। लिलत अंक कुलिशादिक चारी। नृपुर चारु मधुर रव कारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई। कटि किकिणि कल मुखर सुहाई। अरुण पाणि नख करज मनोहर। वाहु दिसाल विभूपन सोहर। स्कंध बाल केहरि पर शीवा।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

चारु चिबुक आनन छवि सीवा।

मोसन करिं विविधि विधि क्रीड़ा। बरनत चरित होति मन बीड़ा।

प्राकृत शिद्य इव लीला देखि भयहु मोहिं मोह। कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानन्द सन्दोह॥

भ्रमते चिकत राम मोहिं देखा। त्रिहॅसे सो सुनु चरित विसेखा। तेहि कौतुक कर मर्म्भ न काहू।
जाना अनुज न मातु पिताहू।
जानु पाणि धाये मोहिं धरना।
इयामल गात अरुण कर चरना।

तव मैं भागि चलेडॅ उरगारी। राम गहन कहँ भुजा पसारी।

जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ अकासा। तिमि तिमि भुज देखैं। निज पासा।

म् देउँ नयन चिकत जब भयऊँ। पुनि चितवत कोसलपुर गयऊँ।

मोहि विलोकि राम मुसुकाहीं। विहॅसत तुरत गयउँ मुख माँहीं।

उदर मॉझ सुनु अंडजराया। देखहुँ वहु ब्रह्माण्ड निकाया।

अति विचित्र तहॅं लोक अनेका। रचना अधिक एक तें एका।

कोटिन चतुरानन गौरीसा। अगणित उडुगण रवि रजनीसा।

अगणित लोक पाल यमकाला । अगणित भूधर भूमि विद्याला ।

सागर सरिता विपिन अपारा। नाना भाँति सृष्टि विस्तारा।

लोक लोक प्रति भिन्न विधाता। ·
भिन्न विष्णु शिव सुनि विधित्राता।

नर गंधर्व भूत वैताला। किन्नर निसिचर पशु खग व्याला।

देव रनुज गण नाना जाती। सक्ल जीव तह आनीह भाँती।

महि सर सागर सरि गिरि नाना। सब प्रपंच तह आनइ आना। अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा। देखेडॅ जिनिस अनेक अनुपा। अवधपुरी प्रति भुवन निहारी। सरज भिन्न भिन्न नर नारी । दशरथ कौशल्यादिक माता। विविध रूप भरतादिक आता। प्रति ब्रह्माण्ड राम अवतारा। देखेउँ बाल विनोद उदारा । भिन्न भिन्न सब देखेउँ, अति विचित्र हरियान। अगणित देखत फिरेडँ मैं, राम न देखेडँ आन। अब रवीन्द्र वावू की निम्नलिखित रचनाएँ पाठक देखे:— १—''मैं भिखारिणी झोली फेला भीख मॉगती थी पथ पर। तम निकले थे उसी समय में अपने सोने के रथ पर। मेरी आँखों को लगती थीं सपने की सी वे घड़ियाँ। तेरी शोभा ग्रुभ सिंगार तव मोती की वे सव लड़ियाँ। X X देख तुम्हारी दिच्य ज्योति मैं भूल गयी दुख की बातें। ठंडी हुईं व्यथाएँ मेरी विस्मृत हुईं विकट राते। इसी समय मे ज्ञात नहीं क्यों सहसा तुमने यों कह कर। 'मुझको कुछ भिक्षा दो'-झट सै फैलाया निज कोमल कर। कैसी छलना हे राजेश्वर यह तुमने क्या बात कही १ हो विमृद् सी मैं कुछ क्षण तक अवनत सिर से स्तव्ध रही। तुम स्थिर थे, मैंने दुविधा से ले छोटा सा कण कर मे। दे दी तुमको भिक्षा प्यारे चले गये तुम क्षण भर मे। २२

घर आ मैंने झोली खोली देखा होकर अन्य मना। यह क्या चमक रहा है क्या यह देख रही हूँ मैं सपना? अन्य भीख के बीच पड़ा था छोटा सा सोने का कण? राज भिक्षु को दिया कणा वह सोना हो लौटा तत्क्षण?"

२—"जव तुम मुक्ते गाने की आज्ञा देते हो तव ऐसा जान पड़ता है जैसे मेरा हृदय गर्व से भग्न हो जायगा; और मै तुम्हारे मुख की ओर देखता हूँ और मेरी ऑखो मे ऑसू भर आते हैं।

मेरे जीवन में जो कुछ कठोर और वेसुरा है वह एक दिव्य संगीत के रूप में प्रवाहित हो जाता है और मेरा श्रद्धाभाव, समुद्र के उस पार उड़ कर जाने वाले आल्हादित पन्नी की तरह पंख फैला देता है।

मै जानता हूँ कि मेरे गाने मे तुम्हे आनन्द आता है। मैं जानता हूँ कि मै गायक-रूप ही मे तुम्हारे सामने उपस्थित होता हूँ।

मै तुम्हारे चरणों को जहां तक मेरी पहुँच असम्भव थी अपने गान के दूर तक फैले हुए छोर को छू लेता हूँ।

गान के त्रानन्द से उनमत्त होकर में तुम्हे, जो मेरे स्वामी हो, त्रापना मित्र कहता हूं।"

उक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि महाकिव रवीन्द्र पर भारतीय समाज के उपिर-लिखित तन्द्रामय जीवन का कोई प्रभाव नहीं, उलटे उनका व्यक्तित्व, उनकी प्रतिभा वह शक्ति रखती है जो सामाजिक भावना-शौथल्य और बुद्धि के आलस्य-बंधनों को तोड़ दें। काल ने उन पर भी अपना अस्त्र चलाया। किन्तु वे सजग और आत्म-रक्ता में समर्थ वने रहे। सुव्यवस्थित-चित्त रह कर उन्होंने काव्य के क्षेत्र में सत्य के स्वरूप को अभिव्यक्ति प्रदान की।

हिन्दी को इतनी प्रखर प्रतिभा से सम्पन्न किसी किन का सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। भारतेन्दु हिरिश्चन्द्र से लेकर पं० श्रीधर पाठक तक प्रायः सभी किनयों का दृष्टिकोण पिरिमित चेत्र के भीतर ही आबद्ध रहा। श्रीकृष्ण को आलम्बन मान कर अथवा विना माने नारी सौन्दर्य्य का जो

विकार प्रस्त ऋंकन भारतेन्दु के पूर्ववर्त्ती भक्तेतर कवियों ने किया था श्रीर जिसका प्रभाव भारतेन्दु के रचना-काल तक निःशेष नहीं हुआ था उसमे स्वास्थ्यकर परिवर्त्तन उपस्थित करना अब हिन्दी कवि-प्रतिभा के लिए आंवश्यक हो गया था, नहीं तो उसका दीवाला निकल जाने मे कोई कसर नहीं रह गयी थी। मैं ऊपर कह आया हूं, देशानुराग तत्व का हिन्दी काव्य-होत्र मे प्रवेश करा कर भारतेन्दु ने कवियों का ध्यान देश-वासियों की दुःखित अवस्था की ओर फेरा । इस नवीन विषय की उपयोगिता में एक बाधा थी, देशभक्ति हिन्दू-समाज में एक नवीन बात थी। हिन्दू समाज का संगठन अधिकतर आध्यात्मिक और धार्मिक श्राधारो पर होने के कारण उससे तत्काल कोई इस नवीन तत्व की स्वीकृति की दिशा में कोई विशेष प्रोत्साहनपूर्ण स्वागत नहीं प्राप्त हुआ। इसके ऋतिरिक्त जिस मानव-पीड़ा का सहारा लेकर कविगण करुणरस का परिपाक करते थे उसे जनता को हृद्यंगम कराना इसलिए कठिन हो रहा था कि उसके त्रालम्बन का कोई प्रत्यत्त त्र्यनुभव उसे नहीं था। दूसरी कठिनाई यह थी कि भारतवर्ष की पतित अवस्था के दिग्दर्शन में करुणरस के परिपाक द्वारा या तो पाठकों के मन मे परिस्थिति की प्रवलता के सामने उनकी परवशता का भाव उत्पन्न किया जाता या जिनके कारण वह परिस्थिति सामने है उनके प्रति रोष का संचार होता। भारत के सम्बन्ध मे जिस उत्साह की सृष्टि हमारे कवियों ने की वह स्वभावतः अपने क्रिया कलाप के लिए उपयुक्त चेत्र ढूँ ढ़ने लगा। परन्तु तुकबन्द ही को कविता समभने वाले अथवा भाषा-विकास हो के प्रयत्न में अपनी सम्पूर्ण शक्ति को व्यय करने वाले किवयो ने गम्भीर कला के उपकरणो को समभने की त्रोर ध्यान नहीं दिया। पं० श्रीधर पाठक में श्रच्छी कविता करने की शक्ति थी; पं० बदरी नारायण चौधरी, पं० प्रताप नारायण मिश्र, पं० विजयानन्द त्रिपाठी, पं० श्रम्बिका दत्त व्यास श्रादि की श्रपेत्ता उन्हें खड़ी बोलो, जिसमें भावी महत्ता के समस्त लन्नग् स्पष्ट रूप मे दिखायी पड़ रहे थे, अधिक परिमार्जित और सरस रूप मे भी मिली थी। किन्तु सरकारी नौकरी से पेंशन लेने पर वे भारत-गीतो

की माड़ी में ऐसे उलमे कि उससे उनका अन्त समय तक उद्घार नहीं हो सका; उनका ध्यान देशवासियों के हृदयों में नव-जात स्फूर्ति को कला का सहारा देकर अधिक प्रगाढ़ और शक्तिमती वनाने की ओर नहीं गया। ऐसी स्थिति में इसके अभाव से व्याकुल हिन्दी की भारत-सम्बन्धिनी संतप्त कविताएँ अस्थि-पञ्जरावशिष्ट शरीर की भाँति अपनी दयनीयता की कहानी आप ही कह रही थी।

जिस समय हिन्दो-भाषी समाज के सम्मुख यह संकट-काल उपस्थित था, जब साहित्य के चेत्र में उसकी साख के सदा के लिए नष्ट हो जाने का भय विकट रूप धारण कर रहा था उसी समय उसके सूखते शरीर मे रस की संचारिका किसी श्याम घटा का संदेश लेकर शीतल पवन ने प्रवेश किया। इस शीतल पवन का प्रवाहन-कार्य्य हरिश्रोध जी ने किया। रस-कलस की कविताओं में श्रीकृष्ण का जो चित्र अंकित हुआ है उसे दृष्टि में रखकर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, यहां मेरा संकेत 'प्रिय-प्रवास' में अंकित श्रीकृष्ण की ओर है। फिर भी प्रसंग वश यहाँ इतना कह देना श्रावश्यक है कि 'रस-कलस' की समस्त कविताओं मे राधा और कृष्ण का नाम नहीं आया है; कहीं कहीं ही वे अपने पूर्ववर्त्ती कवियों का अनुकरण करते देख पड़ते हैं, और इनमें से अनेक स्थल तो नाम मात्र के लिए नायिका भेद विषयक प्रनथ की सर्वाङ्ग-पूर्ति ही के उद्देश्य से आये हैं। अतएव यदि हम इन्हे अपवाद रूप मे यहएए करले तो 'रस-कलस' की लोक-प्रेमिका, देश-प्रेमिका, जाति-प्रेमिका और परिवार-प्रेमिका, नायिकाएँ ठेठ हिन्दी का ठाट की देव वाला और अधिखला फूल की देवहूती की श्रेगी में त्राकर त्रनायास ही प्रिय-प्रवास की राधा का स्वान्त करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि ब्रह्मसमाज और त्रार्य-समाज द्वारा उत्पन्न किये हुए वोद्धिक वातावरण ने हरित्र्योध जी को श्रीकृष्ण के प्रति अपनी पूर्व प्रवृत्ति मे रहा-सहा संशोधन स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया और वे उन्हें न परब्रह्म के रूप में अंकित करने के पन में रह गये और न परकीया नायिका के उपपति के रूप में। निस्सन्देह, उन्होने अपने अनेक पूर्ववर्त्ती तथा समस्त समाकालीन कवियों

की अपेक्षा श्रीकृष्ण का अधिक सुन्दर चित्र अंकित किया, नारी-सौन्दर्य के विकार-प्रस्त, तथा देश्वभक्ति के नीरस चित्रों को निष्प्रभ कर दिया, और सरल कल्पना-द्वारा श्रीकृष्ण के अति रंजित देव-जीवन का मानवता के साथ सामंजस्य किया। किन्तु यह तो निर्विवाद है कि तुलसी दास ने श्री रामचन्द्र का जैसा रूप अंकित किया है, उससे हरिश्रीध जी के श्रीकृष्ण का स्थान भिन्न प्रकार का है। यहाँ इतना ही कथन पर्ध्याप्त है कि हरिश्रीध जी ने देश जाति-हित के तत्कालीन भावों को हृदयंगम कर इस शर्ताब्दी के आरम्भ काल मे उन्हे कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की चेष्टा की। उनका यह मानसिक परिवर्तन स्पष्ट करने के लिए मैं नीचे उनकी लिखी, कतिपय पंक्तियां उद्धृत करता हूँ, जो मेरे पास आये हुए उनके एक पत्र से ली गयी हैं:—

"काल पाकर मेरी दृष्टि व्यापक हुई, मैं स्वयं सोचने विचारने और शास्त्र के सिद्धान्तों को मनन करने लगा। उसीके फल-स्वरूप मेरे परचाद्वर्ती और आधुनिक काव्य हैं। भगवान कृष्णचन्द्र में अब भी मुक्तको श्रद्धा है, किन्तु वह श्रद्धा अब संकीर्णता, एकदेशिता और अकर्मण्यता-दोष-दूषिता नहीं है। ईश्वर एकदेशीय नहीं है, वह सर्व-व्यापक और अपरिन्छित्र है, उसकी सत्ता सर्वत्र वर्तमान है, प्राणिमात्र में उसका विकास है—सर्व खिलवदं ब्रह्म नेह ना नास्ति किचन, जिस प्राणी में उसका जितना विकास है, वह उतना ही गौरव गरिष्ट है, उतना ही महिमामय है, उसमें उतनी ही अधिक उसकी सत्ता विराजमान है। मानव प्राणी-समूह का शिरोमणि है, उसमें ईश्वरीय सत्ता समस्त प्राणियों से समधिक है। इसलिए वह प्राणि-श्रेष्ट है, 'अशरफुल मख्द्रकात है'। अतएव मानवता का चरम विकास ही ईश्वरत्व की प्राप्ति है—यही अवतारवाद है। भगवद्गीता का वचन है:—

यद् यद् विभूति मत् सत्वं श्री मदूर्जित सेव वा । तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवः । यह वड़ा व्यापक और उदात सिद्धान्त है। संसार का प्रत्येक महा पुरुप इस सूत्र से मान्य, वन्च और आदरणीय है। सानवता त्याग कर ईश्वर की चरितार्थता नहीं होती, अतएव मानवता का निदर्शन ही आत्मोन्नित का प्रवल साधन है। अवतारों का सम्बल मानवता का आदर्श ही था, क्योंकि विना इस मंत्र का साधन किये कोई 'सर्व सूत हिते रतः' नहीं हो सकता। अतएव उसको उसी कप से देखने की आवश्यकता है जो उसका मुख्य रूप है और यही कारण है कि आज कल का मेरा परिवर्तित मत यही है।"

'प्रिय-प्रवास' में हरिश्रोध जी ने श्रीकृष्ण की ईश्वरता को तो श्रम्बीकार किया—कम से कम परब्रह्म रूप में तो उन्हें ब्रह्ण नहीं किया। किन्तु खयं परब्रह्म को उन्होंने श्रस्वीकार नहीं किया। परब्रह्म के विपय में राधा कहती हैं:—

"जो आता है न मन चित में जो परे बुद्धि के है।

जो भावों का विपय निहं है नित्य अन्यक्त जो है।

है वेदों की न गित जिसमे औ गुणातीत जो है।

सो क्या है मै अबुध अवला जान पाऊँ उसे क्यों?

शास्त्रों में है कथित प्रभु के शीश औ लोचनों की।

संख्याएँ हैं अमित पग औ हस्त भी है अनेकों।

सो हो के भी रहित मुख से नेत्र नासादिकों से।

छूता खाता अवण करता देखता स्घता है।

× × × ×

ताराओं में तिमिरहर में विह्न में औ शशी में।

पायी जाती परम रुचिंग ज्योतियाँ है उसी की।

पृथ्वी पानी पवन नम में पाउपों में खगों में।

देखी जाती प्रथित प्रभुता विश्व मे व्याप्त की है।

एक बात उल्लेख-योग्य है और वह यह कि हरिख्रोध जी इस ब्रह्मानुभूति का जो पथ निर्दिष्ट करने की प्रवृत्ति दिखाते हैं, उसमें लोकसेवा
को अधिक प्रधानता देते हैं—'ठेठ हिन्दी का ठाट' और अधिखला फूल
में देवनंदन और देवस्वरूप के चरित्र-चित्रण में उन्होंने उन्हे समाज-सेवा
ही की ओर अधिक प्रवृत्त किया है—आत्म-विकास का, आध्यात्मिक
प्रगति का यहाँ पथ उनकी कल्पना को अधिक आकर्षक प्रतीत
होता है।

# 'प्रिय प्रवास' के श्रीकृष्ण

'त्रियप्रवास' में हरिश्रोध जी ने श्री कृष्ण का जैसा चित्रण किया है उससे हिन्दी के पूर्ववर्त्ता साहित्य के एक बहुत बड़े श्रभाव की पूर्ति हो जाती है। यद्यपि में यह कह श्राया हूँ कि बुद्धिवाद के प्रभाव से हरिश्रोध जी की श्रन्तर्दृष्टि के सामने श्रीकृष्ण का वह स्वरूप नहीं रहने पाया जिसे हमारी श्राध्यात्मिक संस्कृति ने शताब्दियों से हिन्दू समाज को प्रदान कर रक्खा था, तथापि जिस श्राद्श महापुरुष की कल्पना श्रोर जीवन मे शक्ति तथा माधुर्य्य भरने वाली सौन्द्र्य-सृष्टि की प्रतीचा समाज शताब्दियों से कर रहा था, उसे प्रसव कर हरिश्रोध जी की प्रतिभा ने वास्तव मे जननी का काम किया। कियो द्वारा श्रंकित कृष्ण-चरित्र की श्रसंगतियों से, बहेलिये को देख कर डरे हुए पत्ती की तरह, जहाँ चित्त घवराने लगता है, उसे वहाँ हरिश्रोध जी के श्रीकृष्ण का दर्शन करके शान्ति शौर विश्राम का भवन श्रथवा घोंसला न सही, फुदकने श्रोर जी बहलाने के लिए किसी सम्राट की विहार-वाटिका के किसी पेड़ की डाली तो मिल ही जाती है।

हरिश्रोध जी ने श्री कृष्ण की मनोहारिणी श्राकृति का इस प्रकार वर्णन किया है:—

'अनिस पुष्प अलंकृत कारिणी।
सुछवि नील सरोरुह वर्द्धिनी।
नवल सुन्दर श्याम शरीर की।
सजल नीरद सी कल कान्ति थी।
अति समुत्तम अंग-समूह था।
मुकुर मंजुल औं मन भावना।

सतत थी जिसमें सुकुमारता। सरसता प्रतिविम्वित हो रही। विलसता कटि में पट पीत था। रुचिर वस्न-विभूषित गात था। लसरही उर में बनमाल थी। कल दुकूल अलंकृत कंघ था। मकर केतन के कल केत से। लसित थे वर कुण्डल कान में। घिर रही जिनके सब ओर थी। विविध भावमयी अलकावली। मुकुट था शिर का शिखि पुच्छ का। अति मनोहर मंडित माधुरी। असित रत्न समान सुरंजिता। सतत थी जिसको बर चन्द्रिका। विशद उज्वल उन्नत भाल मे। बिलसती कल केसर खौर थी। असित पंकज के दल में लसे। रज सुरंजित पीत सरोज ज्यो। मधुरिमा मय था मृदु वोलना। अमिय-सिंचित सी मुसुकानि थी। समद थी जन-मानस मोहती। कमल लोचन की कमनीयता। सबल जानु विलम्बित बाहु थी। अति सुपुष्ट समुन्नत वक्ष था। वय किशोर कला लसितांग था। मुख प्रफुल्लित पद्म समान था।

सरस राग समह सहेलिका।

सहचरी सब मोहन मंत्र की।

रिसकता-जननी कल नादिनी।

मुरलि थी कर में मधु विषणी।

छलकती मुख पे छिबपुंजता।

छिटिकती छिति पे तन की छटा।

बगरती वर दीसि दिगनत मे।

छितिज की छनदाकर कान्ति सी।"

इस शारीरिक सौन्दर्य के अतिरिक्त उनका हृदय अनेक महान् गुणों का निवास स्थान था:—

> "बातें बड़ी सरस थे कहते बिहारी। छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे। अत्यन्त प्यार सँग थे मिलते सर्वो से। वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों में। वे थे विनम् बन के मिलते बड़ों से। थे बातचीत करते बहु शिष्टता से। बातें विरोधकर थीं उनकी न प्यारी। वे थे न भूल कर भी अप्रसन्न होते। थे प्रीति साथ मिलते सव बालकों से। थे खेलते सकल खेल विनोद कारी। नाना अपूर्व फल फूल सदा खिला के। वे थे विनोदित महा उनको बनाते। जो देखते कछह शुष्क विवाद होत । तो शान्त श्याम उसको करते सटा थे। कोई बली निबल को यदि था सताता। तो वे तिरस्कृत किया करते उसे थे।

होते प्रसन्न, यदि वे यह देखते थे। कोई स्वकृत्य करता अति प्रीति से है। यों ही विशिष्ट पट-गौरव की उपेक्षा। देती नितान्त उनके चिन को न्यथा थी। माता पिता गुरुजनी वय में बड़ों को। होते निरादत कही यदि देखते थे। तो खिन्न हो, दुखित हो लघु को सुतो को। शिक्षा-समेत वहुधा वहु शास्ति देते। थे राजपुत्र उनमें मद् था न तो भी। वे दीन के सदन थे अधिकांश जाते। बाते मनोरम सुना दुख जानते थे। औ थे विमोचन उसे करते कृपा से। रोगी, दुखी, विपद आपद में पड़े की। सेवा अनेक करते निज हस्त से थे। ऐसा निकेत बज से न मुझे दिखाया। कोई जहां दुखित हो पर वे न होवें। थोडी अभी यदिप है उनकी अवस्था। तो भी नितान्त रत वे इस कर्म मे है।"

महावृष्टि के कारण जब ब्रज पर बड़ी भारी विपत्ति आयी थी, उस समय उन्होंने स्वयंसेवक का काम किया था—

"पहुँचते वह थे उस गेह मे।

जन अकिचन थे रहते जहाँ।

कर सभी सुविधा बहु भाँति की।

वह उन्हें रखते गिरि अंक मे।

परम वृद्ध असम्बल लोक को।

दुखमयी विधवा रुज अस्त को।

बन सहायक थे पहुँचा रहे।

गिरि सुगह्वर मे बहु यत से।

× × ×

परम सिक्त हुआ बपु वस्त्रथा।

गिर रहा शिर ऊपर वारि था।

लग रहा अति उम्र समीर था।

पर विराम न था ब्रजबन्धु को।

पहुँचते वह थे शर वेग से। विपद संकुल आकुल ओक में।

तुरत थे करते वह नाश भी । प्रथित वीर समान विपत्तिका।

× × ×

प्रकृति सात दिनों तक क्रुद्ध थी।

कुछ प्रभेद हुआ न प्रकोप से।

पर सयल रहे वह पूर्व छौं।

तिनक क्रान्ति हुई न ब्रजेन्द्र को।"

यमुता में से भुजंग निकालने के लिए उन्होंने संकल्प किया था :-

'अतः करूँगा यह कार्य्य में स्वयं।
स्वहस्त में प्राण स्वकीय को छिए।
स्वजाति औं जन्म धरा निमित्त में।
न भीत हूँगा इस काल सर्प से।
सदा करूँगा अपमृत्यु सामना।
सभीत हूँगा न सुरेन्द्र बज्र से।
कभी करूँगा अवहेलना न में।
प्रधान धर्माद्र परोपकार की।

प्रवाह होते तक शेष ज्वास के।

सरकत होते तक एक भी जिरा।

सशक्त होते तक एक लोम के।

किया करूँगा हित भूत मात्र का।"

त्रिंग्न की ज्वाला में ग्वालों को भस्म होते देख कर उन्होंने जातीय प्रेम के भावों को जगाया था:—

"विपत्ति से रक्षण सर्व भूत का सहाय होना असहाय जीव का। उबारना संकट से स्वजाति का। मनुष्य का सर्व प्रधान कृत्य है। बिना न त्यागे ममता स्वप्राण की। बिना न जोखों ज्वलदक्षि में पड़े। न हो सका विश्व महान कार्य्य है। न सिद्ध होता भव जन्म हेतु है।

वढ़ो करो वीर स्वजाति का भला।

अपार दोनों विध लाभ है हमे । किया स्वकर्तन्य उबार जो लिया ।

सुकीर्त्ति पायी यदि भस्म हो गये।

शिखामि से वे सव ओर है घिरे।

बचा हुआ एक दुरूह पन्थ है।

परन्तु होगी यदि स्वल्प देर तो।

अगम्य होगा यह शेप पन्थ भी।

अतः न है और विलम्ब में भला। प्रवृत्त हो शीघ्र स्वकार्य में लगो। सधेनु के जो न इन्हें बचा सके। धरा रहेगी अपकीर्त्ति तो सदा।

x x x

स्व-साथियों की यह देख दुर्दशा।

प्रचण्ड दावानल में प्रवीर लीं।

स्वयं घंसे श्याम दुरन्त बेग से।

चमत्कृता सी बन मेदिनी बना।

स्वजाति की देख अतीव दुर्दशा।

विगर्हणा देख मनुष्य मात्र की।

विचार के प्राणि समूह कष्ट को।

हुए समुत्तेजित वीर केशरी।

हितैपणा से निज जन्म भूमि की।

अपार आवेश हुआ ब्रजेश को।

वनीं महा बंक भवें गँठी हुई। नितान्त विस्फारित नेत्र हो गये।"

श्रीकृष्ण जंगल में किस उद्देश्य से जाते थे यह भी सुनिए:—
'मुकुन्द थे पुत्र ब्रजेश नन्द के।
गऊ चराना उनका न कार्य्य था।
रहे जहाँ सेवक सैकड़ो वहाँ।
उन्हें भला कानन कौन भेजता।
परन्तु आते बन मे समोद वे।
अनन्त ज्ञानार्जन के लिये स्वयं।
तथा उन्हें वांद्यित थी नितान्त ही।

× × ×

वनान्त मे हिसक जन्तु-हीनता।

मुकुन्द आते जब थे अरण्य में।

प्रफुल्ल हो तो करते विहार थे।
विलोकते थे सुविलास वारिका।

कलिन्द्जा के कल कूल पै खड़े।

समोद बैठे गिरि सानु पै कमी।

अनेक थे सुन्दर दृश्य देखते

बने महा उत्सुक वे कभी छटा।

विलोकते निर्झर नीर की रहे।

सुवीथिका मे कल कुञ्ज पुञ्ज में।

श्वाः शनेः थे सविनोद धूमते।

विगुग्ध हो हो वह थे विलोकते।

लता सुपुष्पा मृदुमन्द दूलिता।

श

जब श्री कृष्ण गाय चरा कर घर की त्रोर लौटते थे तव जिन्होंने उन्हें दिन भर से देखा न था वे दर्शन के लिए व्याकुल हो कर बाहर निकलते थे।

'ककुभ-शोभित गोरज बीच से।

निकलते ब्रज-बल्लभ यों लसे।

कदन ज्यों करके दिशि कालिमा।

गगन में निलनी पित राजता।

सुन पड़ा स्वर ज्यों कल वेणु का।

सकल बाम समुत्सुक हो उठा।

हदय-यंत्र निनादित हो गया।

तुरत ही अनियंत्रित भाव से।

बहुयुवा युवती गृह बालिका।

सकल बालक बृद्ध वयस्क भी।

विवश से निकले निज गेह से।

स्वद्या का दुख मोचन के लिए।"

यह नित्य ही का कार्य-क्रम था। परन्तु जैसे प्रत्येक कार्य-क्रम का अन्त निश्चित है वैसे ही इस कार्य-क्रम का अन्त भी आ गया। अकर ने आकर इस लोकोत्तोर आनन्द में विद्य डाल दिया। कृष्ण जी को साथ लेकर नन्द को कंस की सेवा में उपिश्वत होना पड़ा। कृष्ण जी के जाने का हश्य बड़ा ही हृदय-स्पर्शी था। यद्यपि वे अभी दो ही तीन दिनों के लिए जा रहे थे तथापि कंस की दूषित प्रकृति की धारणा ने सभी के हृद्य को नाना प्रकार की आशंकाओं से आन्दोलित कर दिया था और कोई भी यह नहीं चाहता था कि कृष्ण जी जायँ। रात्रि में नन्द की वेदना का पार न था। वे न तो जाना चाहते थे, न कंस की आज्ञा का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन ही कर सकते थे—

"सित हुए अपने मुख लोम को।

कर गहे दुख ज्यंजक भाव से।

विषम संकट बीच पड़े हुए।

बिलखते चुपचाप ब्रजेश थे।

जब कभी बढ़तो उर की व्यथा।

छत कभी वह थे अवलोंकते।

टहलते फिरते सविषाद थे।

वह कभी निज निर्जन कथ्न में।"

यशोदा भी विलाप कर रही थी। उनका विलाप इतना करुण था कि स्वयं रात्रि भी त्रोस के वहाने चुचचाप आ्रॉसू वहा रही थी:—

"विकलता लख के ब्रज देवि की। रजिन भी करती अनुताप थी। निपट नीरव ही मिस ओस के। नयन से गिरता वहु बारि था।"

राधा तथा अन्य गोपियों का भी यहीं हाल था। ये श्री कृष्ण को अपना अणय-पात्र वना चुकी थी। राधा ने अपनी सखी से व्याकुल हो कहा:—

'यह सकल दिशाएँ आज रो सी रही हैं।

यह सदन हमारा है हमें काट खाता।

मन उचट रहा है चेन पाता नहीं है।

सघन विपिन में है भागता सा दिखाता।

यह ध्विन करुणा की फैल सी क्यों गई है।

सब तरुण मन मारे आज क्यों यों खड़े है।

अविन अति दुखी सी क्यों हमें है दिखाती।

नभ पर दुख छाया पात क्यों हो रहा है।

सब नभ तल तारे जो उगे दीखते है।

यह कुछ ठिठके से सोच में क्यों पड़े है।

अज दुख लख के ही क्या हुए हैं दुखारी।

कुछ व्यथित बने से या हमें देखते है।"

सबेरा होने पर जब श्रीकृष्ण के प्रयाण की तैयारी हो गयी तब एक बुद्ध के आकर अकूर से कहा:—

> 'सच्चा प्यारा सकल ब्रज का वंश का है उँजाला। दीनों का है परम धन औ बृद्ध का नेत्र तारा। बालाओं का प्रिय स्वजन औ बन्धु है बालकों का। ले जाते हैं सुरतरु कहाँ आप ऐसा हमारा।''

### एक वृद्धा बोली:-

"जो रूठेगा नृपति बज का वास ही छोड़ दूंगी।

ऊँचे ऊँचे भवन तज के जंगलों में बसूँगी।

खाऊँगी पूल फल दल को व्यक्षनों को तजूँगी।

मैं ऑखों से अलग न तुझे लाल मेरे करूँगी।

जो लेवेगा नृपति मुझ से दण्ड दूँगी करोड़ो।

लोटा थालों सहित तन के वस्त भी वेच दूँगी।

जो मॉगेगा हृद्य वह तो काढ़ दूँगी उसे भी।
वेटा तेरा गमन मथुरा मैं न आँखो लखूंगी।"

गायें भी जान गयी कि वृन्दावन की वीथियों में वंसी वजाता फिरने वाला हमारा सॉवला सलोना रखवाला कही चला जा रहा है। वे

"दौड़ी आयी निकट हिर के पूछ ऊँचा उठाये। बिका दीना विपुल वह थी बारि था नेत्र लाता। ऊँची ऑबो कमल मुख थी देखती शैंकिता हो।"

काका तूत्रा को भी पता चल गया कि व्रज अंधकारमय हो जाने वाला है:—

"काका त्आ महर गृह के द्वार का भी दुखी था।

मूला जाता सकल स्वर था उन्मना हो रहा था।
चिक्लाता था अति विकल था औ यही बोलता था।

यो लोगों को व्यथित करके लाल जाते कहाँ हो।"

अन्त में हुआ वही जिसकी लोगों को आशंका थी। कृष्ण जी व्रज्ञ को नहीं लौटे, वेचारे नन्द और उनके साथी कृष्ण को वाँसुरी आदि लेकर मन मारे हुए लौटे। कंस तो मारा गया, परन्तु ब्रज्ञ के निर्धन लोगों का जीवन धन मथुरा की राजनीति क्यी नये कंस के चक्कर में दुरी तरह उम्मल गया। श्रीकृष्ण के सामने एक विकट समस्या खड़ी होगयी। मथुरा के राजनैतिक मामलों में भाग लेना लोक-हित की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक था; उधर ब्रज्ञ की याद जी से नहीं जाती थी। इन दोनों में किसे स्वीकार करें ? उन्होंने व्यक्तिगत सुखों की लालसा को लोक-हित का बेदी पर विलदान कर दिया। वास्तव में कृष्ण जी 'त्रिय प्रवास' के जन्म दाता हैं; उसकों कथा रूपी नौका को खेने वाले क्यांधार हैं। जिस दिन उनकी अलौकिकता का परिचय ब्रज्ज्वासियों को मिला, और जिस दिन वे कृष्ण ऐसा श्रनमोल रह्न पाकर फुले न समाये, उसी दिन

उन्हे उनके कारण अपार भावी संताप के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए था। बात यह है कि 'प्रिय प्रवास' का त्राधार न तो कृष्ण का शारीरिक सौन्दर्य है श्रौर न यामवासियो को विमुग्ध करने वाली उनकी विचित्र उपकारशोलता और उदारता विक उनकी प्रकृति की उस विस्तार शोलता की प्रवृत्ति जो बज के परिमित चेत्र मे तो बज वासियों के लिए त्रानन्द वर्द्धक थी त्रौर जो उनकी वहां को कार्यावली की भी जननी थी, किन्तु जिसकी उत्तरोत्तर प्रगति में उनका दुर्भाग्य श्रमिट श्रज्ञरों में श्रंकित सा था। यदि श्रींकृष्ण ने ग्राम-हित से संतोप कर लिया होता तो उन्हे ऐसी कठिनाइयों में न पड़ना पड़ता जिनके कारण वे इच्छा रहते हुए भी ब्रज मे न आ सकें। यदि उनकी आकां चाएँ प्राम-हित ही तक परिमित रहतीं तो उस अवस्था में भी युवती कुमारियों का उन पर मुग्ध होना संभव था श्रौर जिस प्रकार वे ब्रज का श्रनेक श्रापदाश्रों से त्राण करते रहे उसे देख कर उन्हे अपना हृदयधन वताने की उनकी कामना स्वाभाविक हो होती । निस्सन्देह उस कल्पित परिस्थिति मे भी राधा श्रोर कृष्ण का प्रणय-विकास ज्यो का त्यों हो सकता था, श्रोर फिर भी 'त्रिय प्रवास' की उत्पत्ति की संभावना न रहती। परन्तु यहां तो बात ही ऋौर थी। जीवन का उद्देश्य ही कुछ ऋौर था। गोपियो का प्रबोध करते हुए ऊधो ने श्रीकृष्ण की इस प्रकृति का परिचय इन शर्व्दा में दिया था।

'वे जी से है जगत जन के सर्वथा श्रेय कामो।

प्राणों से है अधिक उनको विश्व का प्रेम प्यारा।

स्वार्थों को औ बिपुल सुख को तुच्छ देते बना है।

जो आजाता जगत-हित है सामने लोचनों के।

हैं योगी लौ दमन करते लोक सेवा निमित्त।

प्यारी प्यारो हृदय-तल को सैकड़ों लालसाएँ।"

'त्रिय प्रवास' के श्रीकृष्ण में मानवता का समावेश यथेष्ट मात्रा मे हुआ है। जगत-हित के कार्य्यों मे लगे रहने पर भी वे अपने भूतकालीन प्रामीण जीवन की स्रोर स्नेह-पूर्ण स्रोर लालसामय दृष्टिपात करते पाये जाते हैं। उनके सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए ऊधव से स्राधिक प्रामाणिकता स्रोर किसी में सम्भव नहीं, क्योंकि मथुरा में ऊधव उनके परम विश्वास-पात्र सखा थे। स्रतएव ऊधव के मुख से ही उनकी इस स्थिति का वर्णन सुनिए। श्रीकृष्ण ने उनसे कहा था:—

"शोभा संश्रम शालिनी ब्रजधरा प्रेगास्पदा गोपिका। माता प्रीतिमयी प्रतीति-प्रतिमा वाल्सल्य धाता पिता। प्यारे गोप कुमार प्रेम-मणि के पाथोधि से गोप वे। भूले हैं न सदैव याद उनकी देती न्यथा है महा। X X जी में बार अनेक बात यह थी मेरे उठी मैं चलूँ। प्यारी भावमयी सुभूमि बज में दो ही दिनों के छिए। X जो राधा बृषभानु भूप तनया स्वर्गीय दिव्यांगना। शोभा है ब्रजप्रान्त की अवनि की स्त्री जाति की वंश की। होगी हा ! वह देवि मग्न अति ही मेरे बियोगाब्धि में। जो हो सम्भव तात पोत बन के तो त्राण देना उसे। उधव भी श्रीकृष्ण के इस कथन का अनुमोदनकरते हैं:-"प्यारा वृन्दा-विपिन उनको आज सी पूर्व्व सा है। वे भूळे है न प्रिय जननी औ न प्यारे पिता को। वैसे ही है सुरति करते इयाम गोपांगना की। वैसी ही हैं प्रणय-प्रतिमा बालिका याद आती।

प्यानी बातें कथन करके बालिका बालकों की

मैंने देखा अधिक तर है श्याम को मुग्ध होते।

माता की औ प्रिय जनक की गोप गोपांगना की।

उच्छ्वासों से व्यथित उर के नेत्र मे वारि लाते।
सायं प्रातः प्रति पल घटी है उन्हें याद आती।
सोने में भी अविन क्रज का स्वप्न वे देखते हैं।
कुंजों में ही सन मधुप सा सर्वदा घूमता है।
देखा जाता तन भर वहाँ मोहनी मृत्तिं का है।"

श्री कृष्ण के हृद्य श्रीर मिस्तिष्क का, मनोविकारों श्रीर बुद्धि का, श्रनुराग श्रीर विवेक का यह संघर्ष बड़ा ही मुग्धकर है, श्रीर उससे भी श्रिधक श्रानन्द प्रद, यद्यि उतना ही कठार है, श्री कृष्ण का श्रपनी मानवोचित दुर्बलता पर विजय लाभ।

पिछले अध्यायों में हमने 'देव नन्दन' और 'देवस्वरूप' नामक चित्रों की सृष्टि का अध्ययन किया है। प्रिय प्रवास के श्री कृष्ण का अध्ययन करते समय यदि हम इन दोनों चिरत्रों की विशेषताओं को भी समरण रखेंगे तो यह स्पष्ट हो जायगा कि हरिओध जी के व्यक्तित्व विकास में कोई विलक्षण क्रान्ति हुए बिना यह संभव नहीं था कि श्री कृष्ण का स्वरूप उससे कुछ भिन्न होता। जिसे यहाँ पाठक देख रहे हैं।

## प्रिय-प्रवास में नारी चित्र

#### १---यशोदा

'प्रिय-प्रवास' में यशोदा का चित्र बड़ा ही मम्म-स्पर्शी है, उनके भग्न हृदय की वेदना का अनुमान करना सरल नहीं है। जिस भवन का आधार-स्तम्भ टूट गया हो, जिस वृद्धा को लकड़ों किसी ने छीन ली हो, जिसकी आँख का तारा, जीवन का सहारा अचानक अनायास हो छुट गया हो, उसकी दशा पर दृष्टिपात करने के लिये बहुत पोढ़ें कलेंजे की आवश्यकता है। यशोदा न जगत-हित सममती है, और न लोक-सेवा की प्रेरणा का मम्म हृदयंगम कर सकती हैं। वे एक सीधी सादा मां है, जिसे अपने प्राणों से प्यारे दुलारें लड़के से मतलब है। जिस समय श्रीकृष्ण जी को लिवा जाने के लिये अकर अवाया उसी समय उनका स्नेह कातर, शंकाछ हृदय भविष्य अनर्थ की आशंका से कॉप उठा था। अन्त में बहुत कुछ आगा पीछा सोचकर उन्होंने श्रीकृष्ण को जाने भी दिया तो पति को उनकी रत्ता के लिये छोटो से छोटो बातों के सम्बन्ध में भी हिदायत कर दी:—

"सब पथ कठिनाई नाथ हैं जानते हो।
अब तक न कही भी लाडिले है सिधारे।
मधुर फल खिलाना दृश्य नाना दिखाना।
कुल पथ दुख मेरे बालकों को न होवे।
खर पवन सतावे लाडिलों को न मेरे।
दिनकर किरणों की ताप से भी बचाना।
यदि उचित जॅचे तो लॉह मे भी बिठाना।
मुख सरसिज ऐसा म्लान होने न पावे।

विमल जल मॅगाना देख प्यासा पिलाना।

कुछ श्लिषित हुए ही न्यंजनों को खिलाना।

दिन बदन सुतो का देखते ही बिताना।

विकसित अधरो को सुखने भी न देना।

किन्तु जिसके दो दिन के वियोग के लिए उन्हें इतनी अधीरता थीं वह अनिश्चित काल के लिए उनकी गोद से अलग हो ही गया। नंद के अकेले लौटने पर उन्होंने व्याकुल हो कर पूछा .—

''प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहां है ?

दुख जलनिधि मझा का सहारा कहाँ है ? लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ।

वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है ? मुझ विजित जरा का एक आधार जो है।

वह परम अनुठा रत्न-सर्वस्व मेरा। धन मुझ निधनी का लोचनों का उँजाला।

सजल जलद की सी कान्तिवाला कहाँ है ? पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी।

ं निशि दिन जिसके ही ध्यान मे थी विताती। उर पर जिसके है सोहती मुक्त माला।

वह नव निल्नी से नेत्र वाला कहां है ? प्रति दिन जिसको मैं अंक में नाथ लेके।

विधि लिखित कुअंको की किया कीलती थी। अति प्रिय जिसको है वस्त्र पीला निराला।

वह किशलय के से अंग वाला कहां है ? बर बदन विलोके फुल्ल अंभोज ऐसा। करतल गत होता न्योम का चन्द्रमा था। मृदु रव जिसका है रक्त सूखी नसों का । वह मधुमय कारी मानसों का कहाँ है ?

ममता बड़ी बुरी बला है। इसके कारण मनुष्य निराश हो कर भी आशा के वंधन में बँधा पड़ा रहता है। इसकी बदौलत वह चाँद के पृथ्वी पर उतर आने में विश्वास करता है, पश्चिम से सूर्य के उदित होने का स्वप्त देखता है, बाल्द की भीत खड़ी करके महल बनाने की कल्पना करता है। यशोदा का भी यही हाल था। उनकी इस अवस्था में कितनी करुणा, कितनी वेदना भरी पड़ी है, इसका कुछ अनुमान नीचे की पंक्तियाँ देख कर पाठक शायद कर सकें:—

'प्रति दिन वह आके द्वार पे बैठती थीं। पथ दिशि रुखते ही दार को थीं बितातीं। यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती थीं। त्रिय सुत गृह आता क्या कही था दिखाया। अति अनुपम मेवे औ रसीले फलों को। बहु मधुर मिठाई दुग्ध को क्यंजनों को। पथ श्रम निज प्यारे पुत्र का मोचने को। वह नित रखती थीं भाजनों में सजा के। प्रति दिन कितने ही देवता थीं मनाती। बहु यजन कराती विश्व के बृन्द से थीं। नित घर पर नाना ज्योतिषी थीं बुलाती। निज प्रिय सुत आना पूछने को यशोदा। सदन ढिग कहीं जो पत्र भी डोलता था। निज श्रवण उठाती थीं समुत्किण्ठिता हो। कुछ रज उठती जो पंथ के सध्य यों ही।

वन अयुत दगी तो वे उसे देखती थीं।

गृह दिशि यदि कोई शीव्रता साथ आता।

तव उभय करों से थामतीं वे कलेजा।

जव वह दिखलाता दूसरी ओर जाता।

तज हृदय करों से ढॉपती थी हगों को।

मधुवन दिशि से वे तीव्रता साथ आता।

यदि नभ तल में थी देख पाती पखेरू।

उस पर कुछ ऐसी दृष्टि तो डालती थीं।

लख कर जिसको था मझ होता कलेजा।

बहुत दिन बीत गये। कृष्ण जी न आये। आया भी तो उनका संदेश। अधव इस संदेश के बाहक थे। यशोदा का ध्यान अपने दुख की ओर नहीं है, वे यह नहीं पूछतीं कि कृष्ण क्यों नहीं आये। सब से पहले वे अधव से पूछती हैं कि मेरा प्यारा वेटा आराम से तो है ?

''मेरे प्यारे स्कुशल सुखी और सानन्द तो हैं ?

कोई चिन्ता मिलन उनको तो नहीं है बनाती?

ऊधो छाती बदन पर है म्लानता भी नही तो ?

हो जाती है हृदय-तल मे तो नहीं वेदनाएँ?

मीठे मेवे मृदुल नवनी और पक्वान्न नाना।

उत्कण्डा के सिहत सुत को कौन होगी खिलाती।

प्रातः पीता सुपय कजरी गाय का चाव से था।

हा ! पाता है न अब उसको प्राण प्यारा हमारा।

संकोची है अति सरल है धीर है लाल मेरा।

लज्जा होती अमित उसको माँगने में सदा थी।

वैसे लेके सरुचि सुत को अंक में मै खिलाती।

हा ! वैसे ही अब नित खिला कौन कान्ता सकेगी।"

निम्नलिखित पंक्तियों मे यशोदा की वेदना का वर्णन करके हरि-श्रीध जी ने कमाल कर दिया है। वंचिता माता कहती हैं:—

"मेरी आशा नवल लितका थी बड़ी ही मनोजा।
नीले पत्ते सकल उसके नीलमों के बने थे।
हीरे के थे कुयुम फल थे लाल गोमेदकों के।
पत्रों द्वारा रिचत उसकी सुंदरी डंठियां थी।
उद्विमा औ विपुल विकला क्यों न सो धेनु होगी।
प्यारा लेक विलग जिसकी आँख से हो गया है।
उधो कैसे व्यथित फिण सो जी सकेगा बता दो।
जीवोन्मेषी रतन जिसके शीश का खो गया है।
छीना जावे लकुट न कभी बृद्धता में किसी का।

ज्यों कोई न कल छल से लाल ले ले किसी का।

पूँजी कोई जनम भर की गाँठ से खो न देवे।

सोने का भी सदन न बिना दीप के हो किसी का।

पत्रों पुष्पों रहित विटपी विश्व में हो न कोई।

वैसी ही हो सरस सरिता बारि शून्या न होवे।

ऊधो सीपी सदश न कभी भाग फूटे किसी का।

मोती ऐसा रतन अपना आह! कोई न खोवे।"

रेखाङ्कित पंक्तियों में देवकी के प्रति कितना हृदय-भेदी संकेत है ! वे इस भाव को ख्रौर भी स्पष्ट कर देती हैं। प्रायः स्पष्टता ख्राहत हृद्यों को संतोषकारी होती है, क्योंकि विपत्ती के हृद्य पर उसका पूरा प्रभाव पड़ने में सन्देह नहीं रह जाता। व कहती हैं:—

"हो जाती हूँ मृतक सुनती हाय जो यो कभी हूँ। होता जाता मम तनय भी अन्य का लाडिला है।"

एक बार कृष्ण फिर ब्रज मे आ जाये, यशोदा की यही लगन है:—

"जो आँखें है उमग खुलती हूँ इती श्याम को है। लो कानो को मुरलिधर की तान ही की लगी है। होती सी है यह ध्विन सदा गात रोमावली से। मेरा प्यारा सुअन बज मे एकटा और आवे।"

परन्तु क्या यह त्राशा कभी पूरी होगी? क्या कृष्ण ब्रज में फिर त्रा सकेंगे। जो हो वे द्यावें, या न त्रावें उनके त्राने की त्राशा भले ही मृग-म्रीचिका सिद्ध हो, किन्तु उसने शून्य की कठोर जीवन-शोपिणी विडम्बना से तो उनकी रज्ञा त्रवश्य ही की है। वे कहती है:—

> "छोहू मेरे युगल हग से अश्रु की ठौर आता। रोएँ रोएँ सकल तन के दग्ध हो छार होते। आशा होती न यदि मुझको श्याम के लौटने की मेरा सूखा हृदय-तल तो सैकड़ो खण्ड होता।"

यशोदा परिस्थित की गंभीरता न समक रही हों, सो बात नहीं।
मन ही मन वे देवकी का कृष्ण पर विशेष अधिकार होना स्वीकार सी
करती दिखायी पड़ती हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में जो प्रश्न उन्होंने
अधव से किये हैं वे न जाने कितने बार उनके अदृष्ट मानसिक जगत्
में आन्दोलन मचा कर उक्त स्वीकृति के सागर हो में निमिष्डित होते
रहे हैं। कृष्ण किसके लड़के हैं ? इसके उत्तर मे जहाँ उनकी ममता
अपनी टेक पर अड़ी रही है वहाँ कृष्ण के प्रति ब्रज के सारे बंधनो
की, सारे प्रलोभनो की प्रभाव-श्र्न्यता को देख देख कर वे सशंक और
निराश भी होती रही है। एक बार फिर व्याकुल होकर वे ऊधव से
पूछती हैं:—

'कैसे भूलीं सरस खिन सी प्रीति की गोपिकाएँ। हैसे भूले सुहृदपन के सेतु से गोप-ग्वाले। गान्ता धोरा मधुर हृदया प्रेम रूपा रसज्ञा। कैसे भूली प्रणय-प्रतिमा राधिका मोह मया। कैसे वृन्दा विपिन विसरा क्यों छता बेछि भूछी।

कैसे जी से उतर सिगरी कुञ्ज पुंजें गयी हैं।

कैसे फूछे विपुछ फछ से नम्न भूजात भूछे।

कैसे भूछा विकच तरु सो भानुजा कूछ वाला।"

उधव के पास भी इन प्रश्नों का काई संतोषजनक उत्तर नहीं है। ऐसी दशा में यशोदा की ममता कब तक कृष्ण को 'मेरा प्यारा सुअन' कहने का प्रलोभन देतो रहेगी ? हार कर, परिस्थित की भोपणता में छिपे सत्य को अवहेलना करने में असमर्थ होकर यशोदा 'धाई' ही कहला कर संतुष्ट हैं, यदि श्रीकृष्ण एक बार आकर बज में अपना प्यारा मुखड़ा दिखला जायँ। इस भावना ने यशोदा को देवकी के प्रति उदार भी बना दिया। वे कहती हैं:—

"मैं रोती हूँ हृदय अपना कृटती हूँ सदा ही।

हां ऐसी ही न्यथित अब क्यों देवकी को करूँगी।

प्यारे जीवें प्रमुदित रहें औ वनें भी उन्हीं के।

धाई नाते वदन दिखला जाय बारेक और।"

यशोदा की स्थिति कितनी करुण है!

#### २--राधा

यशोदा के अतिरिक्त और, मर्म्मरपिशता में उसीके समकत्त, एक और नारी-चित्र प्रियप्रवास में अंकित है—वह है कुब्ण को प्यार करने वाली वियोगिनी राधा का। वास्तव में राधा 'प्रियप्रवास' के अस्तित्व के लिए जितनी आवश्यक हैं उतनी आवश्यक यशोदा नहीं है। कुब्ण यदि प्रियप्रवास की रीढ़ की हड्डी हैं तो राधा अस्थि पंजर को भी जीवित प्राणी के रूप में प्रस्तुत करने वालो प्राण वायु हैं, जिसके अभाव में काव्य का सारा सौन्दर्य कपूर की तरह उड़ जाता। निस्सन्देह यशोदा ने विलाप और व्यथा-कथन द्वारा माता के वात्सल्य-भाव-पूर्ण हृदय का

परिचय दिया है, नन्द की वृद्धावस्था की श्रोर हमारी सहानुभूति श्राप से श्राप हो जाती है, श्रौर जितना ही वे पुरुषोचित हृदय-नियन्त्रण दिखलाते हैं, उतना ही हमें श्रधीरता उत्पन्न होती है, श्रौर यह भी ठीक है कि यदि प्रिय प्रवास की कुंज मेसे गोप श्रौर गोपिकाएँ निकाल दी जायँ, तो उसमें कुछ फूलों श्रौर लताश्रो की कभी जरूर हो जायगी। यह निर्विवाद है कि उसकी शोभा-वृद्धि के लिए यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि उसमें नन्द, यशोदा, गोप, गोपी सभी रहे। परन्तु यह समरण रखना चाहिए कि वे शोभा-वृद्धि के ही लिए श्रावश्यक हैं, जैसा कि निवेदन किया जाचुका है, उसकी जीवन-रक्ता के लिए नहीं।

प्रियप्रवास के सूत्रधार है कृष्ण और राधा। यह सम्भव है कि कृष्ण को अनेक अजांगनाएँ राधा से भी अधिक प्यार करती रही हों, परन्तु यह स्पष्ट है कि कृष्ण का मुकाव राधा ही की ओर विशेष था, और सम्पूर्ण प्रंथ की समीत्ता करने पर यह सारी कथा केवल एक विस्तारशील प्रगतिशील व्यक्तित्व के विकास के कारण उत्पन्न होने वाले वियोग से व्यथित अन्य अल्प विकासमय हृदय की पीड़ा तथा प्रथम व्यक्तित्व की प्रवलता के कारण अन्य के भी घसीट उठने और उसके भी येन केन प्रकारेण अपनी दुबलता पर विजय प्राप्त करके उसी मार्ग पर प्रवृत्ति होने का दिग्दर्शन मात्र है। इस कथन को स्पष्ट करने के लिए मैं राधा के चित्र पर विस्तारपूर्वक दृष्टिपात करूँगा।

राधा और कृष्ण के प्रणय-विकास का सूत्र पात किस प्रकार हुआ, यह निम्नलिखित पंक्तियों से ज्ञात होगा:—

"जब नितान्त अवोध मुकुन्द थे।

विरुसते जब केवल अंक मे।

वह तभी वृपभानु-निकेत मे।

अति समादर साथ गृहीत थे।

छिविवती दुहिता वृपभानु की।

निपट थी जिस काल प्यांमुखी।

वह तभी व्रजभूप कुटुम्ब की।

परम कौतुक पुत्तिका रही।

यह अलौकिक बालक बालिका।

जब हुए कल क्रीड़न-योग्य थे।

परम तन्सय हो बहु प्रेम से।

तब परस्पर थे वह खेलते।

कलित क्रीड़न से इनके कभी।

लित हो उठता गृह नन्द का।

उमड़ सी पड़ती छिव थी कभी।

बर निकेतन में बृषभानु के।"

राधा बड़ी ही सुन्दरी और आरम्भ ही से सहृद्य वालिका थी।

'रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय किलका राकेन्दु विम्बानना।

तन्वंगी कल हाँसिनी सुरसिका कोहा कला पुत्तली।

शोभा वारिधि की अमूल्य मिण सी लावण्य लीला सयी।

श्री राधा मृदु भाषिणी मृगदगी माधुर्य्य की मूर्ति थी।

फूले कंज समान मंज दगता थी मत्तता कारिणी।

सोने सी कमनीय कान्ति तन की थी दृष्टि उन्मेपिनी।

राधा की सुसकान की मधुरता थी सुग्धता मूर्ति सी।

काली कुंचित लम्बमान अलकें थी मानसोन्मादिनी।

नाना भाव-विभाव हाव कुशला आमोद आ प्रिता।

लीला लोल कटाक्ष पात निपुणा श्रूमंगिमा पंडिता।

वादित्रादि समोद वादन परा आमूषणाभूपति।

राधा थी सुमुखी विशाल नयना आनन्द आन्दोलिता।

लाली थी करती सरोज पग की भूगृष्ट को भूषिता।

विस्वा विद्रम को अकान्त करती थी रक्तता ओष्ट की।

हर्पोत्फुल्ल मुखारविंद गरिमा सौन्दर्य आधार थी। राधा की कमनीय कान्त छिव थी कामांगना मोहिनी "

यौवन काल त्राने पर स्वभावतः विचित्र सौन्दर्यशाली कृष्ण के प्रति सौन्दर्य-रसिका राधा के हृद्य में पहले आकर्पण और फिर प्रग्रय का संचार हुआ। वह अपने कोमल हृदय को तो श्रीकृष्ण के चरणों में अर्पित कर ही चुकी थीं, विधिपूर्वक पति रूप में उनको वरण करने की भी उनकी कामना थी। किन्तु इस कामना-लता पर असमय ही तुपार-पात हो गया; अकर् ने आकर रंग में भंग कर दिया। बेचारी वालिका का उल्लास-कुसुम विद्लित हो गया। उसका वश चलता तो वह कृष्ण को न जाने देती, परन्तु एक तो अविध कम, दूसरे कृष्ण जी ऐसे मानने वाले कब के ? वे तो संकटों का आह्वान करने वाले ठहरे ! लाचार हो कर राधा किसी सखी के साथ रात्रि में अपने ऑसुओं की धारा से धरती की गोद को भिगोती रहीं । आतुर हो कर उन्होंने यह भी चाहा कि सबेरा ही न हो। परन्तु प्रकृति के निष्ठर नियम कव किसी पीड़िता बालिका पर दया करते हैं; वे तो उस नियति से भी कठोर हैं, जिसने उनकी सृष्टि की है। अन्त में प्रभात हुआ और व्रजधरा को भस्म कर देने वाला वह सूर्य्य निकला, जिसे व्यथिता राधा आग का गोला बता रही थी त्र्यौर जिसके दिखायी पड़ने की भावना ही से वह इतनी भयभीत थी। उसके कुछ ही समय बाद श्री कृष्ण व्रज से चले गये। राधा का जी मसोस कर रह गया।

कुछ दिनों के बाद राधा को माळ्म हुआ कि लोक हित के भावों से प्रेरित होकर श्रीकृष्ण को मथुरा में रह जाना पड़ा है। राधा स्वयं उपकारशील बालिका थी। उनके सौन्दर्य्य वर्णन सम्बन्धी पंक्तियां पाठकों को स्मरण होंगी:—

> "रोगी वृद्ध जनोपकार निरता सच्छास्त्र चिन्ता परा। राधा थीं सुमुखी विशाल-हृदया स्त्री-जाति-रह्नोपमा।"

ये पंक्तियाँ राधा के सहदयता पूर्ण व्यक्तित्व का परिचय देती हैं। इनसे पता चलता है कि उनके स्वभाव मे त्याग का अंकुर विद्यमान है। फिर भी अभी यह अंकुर ही है। अंकुर में कितनी शक्ति है, इसका अनुमान तो तभी लग सकता है जब हवा और बादल कोई उपद्रव उपस्थित करे।

राधा की सहृद्यता का परिचय निम्नलिखित पंक्तियों से भी मिलता है, जिनमे श्रीकृष्ण के पास हवा के द्वारा अपना संदेश भेजते हुए उन्होंने उसे मार्ग मे उपद्रव-शून्य और सहायतामयी होकर जाने का उपदेश दिया है:—

'संलग्ना हो सुखद जल के श्रान्ति हारी कणो से। ले के नाना कुसुम कुल का गंध आमोद कारी। निर्धूली हो गमन करना उद्धता भी न होना। आते जाते पथिक जिससे पंथ में शान्ति पार्वे।

लज्जाशीला युवित पथ में जो कहीं दृष्टि आवे।

होने देना विकृत वसना तो न तू सुन्दरी को। जो थोड़ी भी श्रसित वह हो गोद छे श्रान्ति खोना।

होठों की औं कमल मुख की म्लानताएँ मिटाना। जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानन्द बैठे।

पीते होवें अमर अमरी सौम्यता तो दिखाना। थोड़ा सा भी न कुसुम हिले और न उद्दिग्न वे हो।

क्रीड़ा होवे न कल्लपमयी केलि में हो न वाधा। प्यारे प्यारे तरु किशलयों को कभी जो हिलाना।

तो तू ऐसी मृदुल बनना टूटने वे न पावें। गाखा-पत्रो सहित जब तू केलि मे मग्न होना। तो थोड़ा भी दुख न पहुँचे पिक्ष के शावकों को। तेरी जैसी मृदु पवन से सर्वथा शान्ति कामी।

कोई रोगी पथिक पथ मे जो कहीं भी पड़ा हो।

तो तू मेरे विपुल दुख को भूल के धीर होके।

खोना सारा कल्लुप उसका शान्ति सर्व्वांग होना।

कोई क्लान्ता कृषक ललना खेत में जो दिखावे।

धीरे धीरे परस उसको गात की क्लान्ति खोना।

जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला।

हाया द्वारा सुखित करना तप्तभूतांगना को।

कुन्जों बागो विपिन यमुना कृल या आलयों मे।

सद्गन्धों से सनित मुख को वास सम्बन्ध से आ।

कोई भौरा विकल करता हो किसी कामिनी को।

तो सद्भावों सहित उसको ताडुना दे भगाना।

राधा की उदारता में कोई सन्देह नहीं, परन्तु थोड़ा ही ध्यान देने पर यह अवगत हुए विना नहीं रहेगा कि यहां, जहां उन्होंने परोपकार की ओर अपनी प्रवृत्ति का परिचय दिया है, उनके स्वार्थों का संघर्ष नहीं उपस्थित था। उनका संदेश लेकर यदि हवा मथुरा की ओर जा रही है और अपने जाने में कोई विशेष बाधा न डाल कर वह किसी थके माँदे छान्त प्राणी के चित्त को शीतल कर देती है, किसी लज्जाशीला श्रमित ललना के कुम्हलाये हुए मुँह को थोड़ा ताजगी दे देती है तो उससे राधा का क्या हर्ज, वास्तव में राधा की परीत्ता तो वहां होगी जहाँ उनके प्रधान स्वार्थों के बिलदान का प्रश्न खड़ा होगा।

श्रीकृष्ण को राधिका प्राणों से श्रधिक चाहती थी। श्रतः उनका जितना स्वार्थ श्री कृष्ण के सम्त्रन्य पर श्रवलिन्तित होगा, उतना श्रन्य विषय पर नहीं हो सकता। राधा के हृद्य को यही टटोल कर हमें देखना चाहिए कि उनकी लोक-हित-प्रवृत्ति में कितना दम है। इस परीज्ञा में रत हो कर हम राधा को एक दुर्वल नारी ही पाते हैं। यह

जानते हुए भी कि श्री कृष्ण मथुरा में लोक-हित के काय्यों में फँस कर ही रक गये हैं, राधा भ्रमर को उलाहना दिये बिना नहीं रहती। वे उससे कहती हैं:—

'अय अछि तुझ में भी सौम्यता हूँ न पाती। मम दुख सुनता है ध्यान देके नहीं तू। अति चपल बड़ा ही ढीठ औ कौतुर्का है। थिर तनिक न होता है किसी पुष्प में भी। मधुकर सुन तेरी श्यामता है न वैसी। अति अनुपस जैसी श्याम के गात की है। पर जब जब ऑखें देख छेती तुझे हैं। तब तब सुधि आती इयामली मूर्त्ति की है। नव नव क्रुसुमों के पास जा मुग्ध हो हो। गुन गुन करता है चाव से बैठता है। पर कुछ सुनता है तू न मेरी ब्यथाएँ। मधुकर इतना क्यों हो गया निर्देश है। निहं टल सकता था क्याम के टालने से। मम मुख दिशि आता था स्वयं-मत्त हो के। एक दिन वह था औ एक है आज का भी। जब मुख दिगिं मेरे ताकता भी नहीं तू। जव हम न्यथिता है ईस्त्री तो सुझे क्या। कुछ सदय न होना चाहिए श्याम बन्धो। प्रिय निरुर हुए है दूर हो के हगों से। न्त बन निरमोही नेन के सामने तु।

एक जगह तो दबी जुवान से नहीं विलक साफ साफ कह देती हैं:—
''निर्छिश औ यदिष अति ही संयता नित्य मैं हूँ।
तो भी होती व्यथित अति हूँ ज्याम की याद आते।

वेसी वांछा जगत-हित की आज भी है न होती। जैसी जी में लिसत प्रिय के लाभ की लालसा है।"

ठीक है, राधा का सुकमार हृदय इतना भार तो नहीं उठा सकता, उसमे ममता है, मोह है, आसक्ति है, फिर भला जगत-हित का कठोर और नोरस स्वरूप जिसमें उसके प्रणय पात्र प्राण-वल्लभ का वियोग निहित है, उसे कैसे रुचिकर लग सकता है ? क्या राधा की यह दुर्वलता उचित है ? क्या कृष्ण ऐसे महापुरुष को प्रणय पात्री राधा के लिये जगत-हित की उपेचा करके अपने ही स्वार्थ को महत्त्व प्रदान करना संगत है ?

जो हो, राधा की यह दुर्नलता ही 'त्रिय प्रवास' के जीवन की सामग्री है। इसी दुर्नलता के वातावरण में जन्म प्रहण करके वह विकसित होता है। यह स्मरण रखना चाहिये कि 'त्रिय-प्रवास' में राधा प्रेमिका हैं, कृष्ण प्रेमपात्र हैं। यदि राधा प्रेमपात्री होतीं और कृष्ण प्रेमिक होते तो प्रिय-प्रवास का दम ही घुट जाता, क्योंकि किर तो कृष्ण के ब्रज में चले आने में कोई कठिनता ही न रह जाती। वास्तव में राधा की प्रेमिकता और परिस्थित-जन्य परवशता ने कृष्ण को निष्ठुरता—यह निष्ठुरता चाहे जिस कारण उत्पन्न हुई हो, यहां यह प्रश्न नहीं है—के साथ संयुक्त होकर अपूर्व विरह-वेदना की सृष्टि की है जो महाकाव्य का उपयुक्त विषय हो सकता है। ऐसी अवस्था मे यदि किन राधा को दुर्वल हृदय न बनाया होता तो उसके काव्य-शकट के आगे अनिवारणीय पाषाण-खण्ड प्रस्तुत हो जाता।

दुर्बल-हृद्या और मोह-मग्ना राधा अपनी दुर्वलता की कहानी उधव से कहती हैं:—

"मेरे प्यारे पुरुष पुहुमी-रत औ शान्त धी हैं।
संदेशों में तदिष उनकी वेदना व्यंजिता है।
मैं नारी हूँ तरल-उर हूँ प्यार से वंचिता हूँ।
जो होतो हूँ विकल, विमना, व्यस्त वैचित्य क्या है?

जैसे वीची सहज उठती वारि मे वायु से है। त्यो ही होता चिलत चित है कश्चिदावेग द्वारा। आवेगो से न्यथित वनना बात स्वाभाविकी है। हाँ ज्ञानी औ विवुध जन में मुह्यता है न होती। पूरा पूरा परम प्रिय का मर्म्म मैं बूझती हूं। है जो वांछा विशद उर में जानती भी उसे हूं। यहों द्वारा प्रति दिन अतः संयता मैं महा हूँ। तो भी देती विरह-जनिता बासनाएँ व्यथा है। जो मैं कोई विहरा उड़ता देखती ब्योम मे हूँ। तो उत्कण्ठा-विवश चित में आज भी सोचती हूँ। होते मेरे निवल तन में पक्ष जो पक्षियों से। तो यों ही मैं समृद उड़ती श्याम के पास जाती। जो उत्कण्ठा अधिक प्रवला है किसी काल होती। तो ऐसी है लहर उठनी चित्त मे कल्पना की। जो हो जाती पवन गति पा वांछिता लोक-प्यारी। मैं छू आती परम प्रिय के मंजु पादाम्बुजों को । X ये ऑखे है जिधर फिरनी चाहती श्याम को है कानों को भी मुरिल-रव की आज भी ली लगी है। कोई मेरे हृदय तल को पैठ के जो विलोके। तो पावेगा लसित उसमें कान्ति प्यारी उन्हीं की।" राधा अपनी मोह-मग्नता को अवश्य ही स्वीकार करती हैं। परन्तु उनका कहना है कि मोह ही का नहीं श्रीकृष्ण के प्रति प्रणय का भी उन के हृद्य मे निवास है। वे ऊधव से कहती है:—

"नाना स्वार्थों विविध सुख की वासना मध्य झ्वा। आवेगो से वालित ममतावान है मोह होता। X. X X X

सद्यः होती फलित चित में मोह की मत्तता है। धीरे धीरे प्रणय बसता व्यापता है उरों मे। हो जाती हैं विवश अपरा वृत्तियां मोह-द्वारा। भावोन्मेषी प्रणय करता सर्व सद्वत्ति को है। देखी जाती कुँवर वर के रूप में है महत्ता। पायो जाती मुरिल स्वर में व्यापिनी दिव्यता है। प्यारे प्यारे सुगुण गण के सात्विकी मृत्ति वे हैं। कैसे व्यापी प्रणय उनका अन्तरों मे न होगा।" अन्य गोपिकाओं के सम्बन्ध में राधा कहती हैं :--"जो धाता ने अवनि तल में रूप की सृष्टि की है। तो क्यो ऊधो न वह नर के मोह का हेत होगा। माधो जैसे रुचिर जन का रूप न्यारा विलोके। क्यों मोहेगी न बहु सुमना सुन्दरो वालिकायें। आसक्ता हैं अमित निलनी एक छाया पती मे। प्रेमोन्मत्ता बिमल विधु की है सहस्रों चकोरी। जो बालाये बिपुल हरि में रक्त है चित्र क्या है। प्रेमी का ही हृदय गरिमा जानता प्रेम की है। मैं मार्नेंगी अधिक उनमे हैं महा मोह-मया। तो भी प्रायः प्रणय-पथ की पंथिनी ही सभी है।"

इन्हीं गोपिकाओं में राधा ने अपनी भी गणना की है:—
"मेरी भी है कुछ गति यही श्याम को भूछ दूँ क्यों?"
ये गोपिकाएँ कैसे संकट में पड़ी है, इसे राधा ही के मुख से सुनिए:—

'सर्वाङ्गो में लहर उठती यौवनाम्बोधि की है। जो है घोरा परम प्रवला औ महोच्छ्वास शीला। तोड़ देती प्रवल तिर जो ज्ञान औ बुद्धि की है।

प्रातों से है दिलत जिसके धेर्य का शैल होता।

चक्री होते चिकत जिससे काँपते हैं पिनाकी।

जो वज्री के हृदय-तल को क्षुट्य देता बना है।

जो है पूरा व्यथित करता विश्व के देहियों को।

कैसे ऐसे रित रमण के वाण से वे बचेंगी?

जो हो के भी परम मृदु है वज्र का काम देता।

जो हो के भी कुसुम करता शेल की सी किया है।

जो हो के भी मधुर बनता है महा दम्य कारी।

कैसे ऐसे मदन-शर से रिक्षता वे रहेगी।

हो जाते है अमित जिसमे भूरि ज्ञानी मनीपी।

कैसे होगा सुगम पथ सो मन्द-धी नारियों को।

छोटे छोटे भरित सर में डूबती जो तरी है।

सो भू-ज्यापी सिलल-निधि के मध्य कैसे तरेगी।"

गोपियों की यहीं कठिनाई राधा की भो कठिनाई है, यही व्यथा राधा की भी व्यथा है। बादलों को देख कर कृष्ण की याद आने से व्याकुल एक वालिका कहती है:—

> 'क्यों तू हो के परम प्रिय सा वेदना है वढ़ाता। तेरी संज्ञा सिल्ल धर है और पर्जन्य भी है। ठंडा मेरे हृदय-तल को क्यों नहीं तू बनाता। तू केकी को स्वछिव दिखला है महा मोद देता। वसा ही क्यों मुदित तुझ से है पपीहा न होता। क्यों है मेरा हृदय दुखता क्यामता देख तेरी।"

इन्हीं वालिकात्रों की तरह स्वयं राधा चित्त-विकार से विवश हो कर फुलों को, हवा को, तरह तरह के उलहने देती और उनके प्रति कटु रान्दों का भी प्रयोग कर रही थी:— 'यह समझ प्रस्नों पास में आज आयी।
छिति तल पर ए हैं मूर्त्ति-उत्फुल्लता की।
पर सुखित करेंगे ये मुझे आह कैसे।
जब विविध दुखों मे मझ हाते स्वयं है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

तदिप इन सवों में ऐंठ देखी वड़ी ही।

लख दुखित जनों को ए नहीं म्लान होते।
चित दिवत न होता अन्य के कष्ट से है।

बहु भव-जिनतों की वृत्ति ही ईदशी है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

प्यारी प्रातः पवन इतना क्यो मुझे है सताती।

क्या तू भी है कलुपित हुई काल की क्रूरता से।

कालिन्दी के कल पुलिन पे घूमती सिक्त होती।

प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती।

तू आती है बहन करती वारि के सीकरों को।

हा पापिष्ठे फिर किस लिए ताप देती मुझे है।

क्यों होती है निटुर इतना क्यों बढ़ाती व्यथा है।

तू है मेरी चिर परिचिता तू हमारी प्रिया है।

श्रन्त मे श्रन्य व्रज-निवासियों की वेदनाश्रों के साथ ही साथ समय ने राधा का सन्ताप किस प्रकार हलका किया, यह निम्नलिखित पंक्तियों में देखिए:—

> 'कोई प्राणी सदुख कब छैं। खिन्न होता रहेगा। लावेगा नेत्रजल कव छै। थाम ट्रटा क्लेजा। जी को मारे नखत गिन के ऊव के दग्ध होके। कोई होगा विस्त कब छैं। विश्व-च्यापी सुखा से।

न्यारी आभा-निलय किरणें सुर्य्य की औ शशी की । ताराओं से खचित नभ की नीलिमा मेघ माला। रुखों की औ लिलत लितका बेलियों की छटाएँ। नाना कीड़ा सरित सर औ निर्झर के जलो की। मीठी तानें मधुर लहरे गान वाद्यादिको की। प्यारी बोली बिहग कुल की बालकों की कलाएँ। सारी शोभा ऋतु सकल की पर्व की उत्सवों की। वैचिच्यों से बलित पृथिवी बिग्व की सम्पदाएँ। संतापों का विविध दुख से दग्ध का दृष्टि आना। जो आँखों में क़िटल जग का चित्र सा खीचते हैं। आख्यानों के सहित विविधा सान्त्वनायें सुधी की। संतानो की सहज ममता पेट-धंधे सहस्रों-है प्राणी के हृदय-तल को फेरते मोह लेते। धीरे धीरे दुसह दुख का वेग भी है घटाते। नाना भावों सहित अपनी च्यापिनी मुग्धता से। वे हैं प्रायः व्यथित उर की वेदनाएँ हटाते। गोपी गोपों जनक जननी बालिका बालकों का। चित्तोन्मादी प्रबल दुख का वेग भी काल पाके। धीरे धीरे बहुत बदला हो गया न्यून प्रायः।"

ठीक है। समय यही कार्य्य सव के जीवन में करता है। इसके अतिरिक्त, कोई दुखिया करेगा तो क्या करेगा ? जब अफुल कमल दिखाई पड़ेगा तब प्रेमपात्र का चेहरा याद आवेगा ही; जब उन्मत्त भौरों की कतार घूमेगी तब प्रियतम के मनोहर वालों की सुधि होगी ही; इसी प्रकार प्रकृति के अन्य पदार्थ जब जब दृष्टिगोचर होंगे तब प्राणवल्लभ के लिए प्राण छटपटाएँगे ही। इतने उदीपन, इतने दाह का भार किसी का हृदय कब तक सहन कर सकता है ? विवश होकर

प्रणय के भयंकर, प्रखर, और दाहक स्वरूप का त्यागना तथा उनके शीतल, मनोहर और निर्माणात्मक रूप का आश्रय लेना पड़ेगा। राधा ने भी यही किया। मानसिक प्रवृत्ति-सम्बन्धी इस नव-जात परिवर्तन ने सम्पूर्ण प्रकृति को श्रीकृष्ण का प्रतिरूप ही बना दिया। इस विकास के बाद राधा का जैसे नूतन जन्म हो गया, प्राकृतिक पदार्थ राधा को विपाद देने के स्थान में आनन्दप्रद हो गये। वे कहती हैं:—

''जो होता है उदित नम में कौसुदी कान्त आ के। या जो कोई कुसुम विकसा देख पाती कही हूँ। लोने लोने हरित दल के पादपो को विलोके।

प्यारा प्यारा विकव मुखड़ा है मुझे याद आता। कालिन्दी के पुलिन पर जाया सजीले सरो में।

जो मैं फूले वमल कुल को मुग्ध हो देखती हूँ। तो प्यारे के कलित कर की औं अन्हें पगो की।

छा जाती है सरस सुपमा वारि-स्रावी हगो मे। जो ताराओं से खिचत नभ को देखती हूँ निका मे।

या मेघो मे मुदित बक की पंक्तियाँ देखती हूँ। तो जाती हूँ उमग बॅधता ध्यान ऐसा मुझे है।

मानो सुक्ता लिसत उर है श्याम का दृष्टि आता। छू देती है मृदु पवन जो पास आ गात मेरा।

तो हो जाती परस-सुधि है ज्याम प्यारे करो की। सद्गन्धों से सनित वह जो कुंज में डोलती है।

तो होनी है सुरित सुख की वास की मंजुता की। सन्ध्या फूली परम प्रिय को कान्ति सी है दिखाती।

मै पाती हूँ रजनि-तन, मे ज्याम का रंग छाया। जपा आती प्रति दिवस है प्रीति से रंजिता हो।

पाया जाता वर बदन सा ओप आदित्य में है।

मैं पाती हूँ अलक सुपमा भृंग की मालिका में।

है ऑखों की सुछिव मिलती खंजनों औ मृगों में।

दोनों बाहें कलम कर को देख हैं याद आती।

पार्या शोभा रुचिर ग्रुक के ठोर में नासिका की।

है दाँतों की झलक मुझको दीखती दाड़िमों मे।

बिम्वाओं में बर अधर सी राजती लालिमा है।

मैं केलों में जबन युग की देखती मंजता हूँ।

गुल्फों की सी लिलत सुपमा है गुलों में दिखाती।

सार्य प्रातः सरस स्वर से कृजते हैं पखेरू।

प्यारी प्यारी मधुर ध्वनियाँ क्ष्म हो है सुनाते।

मैं पाती हूँ मधुर ध्विन में कूजने में खगों के।

सीठी तानें परम प्रिय की मोहिनी वंशिका की।"

सब मामला ही खतम हो गया। अव वियोग कहाँ रहा। श्याम का परिमित मानव स्वरूप तो नेत्रों से विलग भी हो सका था, किन्तु इस विचित्र श्याम-स्वरूप को कौन विलग कर सकेगा? राधा के इस मानिसक विकास का यह परिणाम हुआ कि उनके दुखी होने का कोई कारण ही नहीं रह गया:—

'प्यारे आवें मृदु बयन कहें प्यार से अंक लेवें।

ठंढे होवें नयन दुख हों दूर मै मोद पाऊँ।

ए भी हैं भाव सम उर के और ए भाव भी है।

प्यारे जीवे जग-हित करें गेह चाहे न आवें।

अन्त मे राधा का लोकोपकारी रूप देख कर हम मुग्ध हो जाते है; उनके मुख पर चिन्ता का नहीं, शान्ति का भाव है; उनके हृदय से गरम आहे नहीं निकलतीं, अब वह स्थिर है, उनकी आँखों मे वेदना-जनित आँसू नहीं है, विलक सेवा के आनन्द से उत्पन्न होने वाला जलविन्दु है; अब वे साधारण स्त्री नहीं है, देवी है।

अब वे अपने दुखों से नहीं, किन्तु औरो के दुखों से दुखी है:—

"में ऐसी हूँ न निज दुख से किष्टता शोक-मग्ना।

हा जैसी हूँ च्यथित वज के वास्त्रयों के दुखों से।
गोपी गोपो च्यथित वज की वालिका बालकों को।
आके पुष्पानुषम मुखड़ा कृष्ण प्यारे दिखावे।"

जिस पथ से उन्होंने शान्ति पायी उसी का उपदेश वे अन्य गोप वालाओं को देने लगी:—

'देखो प्यारो भगिनि भव को प्यार की दृष्टियो से।

जो थोड़ी भी हृद्य-तल में जान्ति की कामना है।
ला देता है जलद दग मे श्याम की मंजु शोभा।
पन्छाभासे मुकुट सुपमा है कलापी दिखाता।
पी का सचा प्रणय उर मे आंकता है प्पीहा।
ए वातें है सुखद इनमे भाव क्या है स्वथा का।"

राधा अब सम्पूर्ण विश्व की प्रेमिका हो गयी है:—

"आटा चीटी विहग गण थे वारि औ अन्न पाते। देखी जानी सदय उनकी दृष्टि कीटादि में भी। पत्तों को भी न तरु गण के वे तृथा तोड़ती थी।

जी से वे थी निरत रहती भूत सम्बर्हना मे। वे छाया थी सुजन शिर की शासिका थी खलों की।

वंगालें की परम निधि थीं औपधी पीड़ितों की। दीनों कीं थीं भगिनि जननी थीं अनाथाश्रितों की। आराध्या थीं अविन ब्रज की प्रेमिका विश्व की थीं। खो देती थी कलह जिनता आधि के दुर्गुणों को ।
धो देती थी मिलन मन की व्यापिनी कालिमाएँ।
वो देती थीं हृदय-तल में बीज भावज्ञता का।
वे थीं चिन्ता विजित चित में शान्ति-धारा वहाती।
जैसा व्यापी दुसह दुख था गोप गोपांगना का।
वैसी ही थी सदय-हृदया स्नेह की मृति राधा।
जैसी मोहार्कालत बज में तामसी रात आयी।
वैसी ही वे लिसत उसमें कौमुदी के समा थी।"

निस्सन्देह क्रमशः विकास प्राप्त कर के राधा मनुष्य से देवी हो गयो। इसका मतलब ही यह है कि वे दुःख और सुख के अन्तर का अनुभव करने वाली अवस्था से मुक्त हो कर उस अवस्था में पहुँच गयीं जहाँ विषाद और हर्ष में कोई भेद भाव नहीं है।

यह सब होते हुए भी हम छेश का अनुभव किये बिना नहीं रह सकते, क्योंकि जिस पात्र के साथ हमारी सहानुभूति होती है, उसके दुःख में दुखी और सुख में सुखी हुए बिना हम नहीं रह सकते, विशेष कर उस दशा में जब उसे यह भी ज्ञात हो कि जिस सुख को पाने की इच्छा राधा को थी उसको न पाने पर ही उन्होंने लोक-सेवा स्वीकार की। यह कहा जा सकता है कि राधा के हृदय का सर्वथा स्वाभाविक विकास हुआ है; वेदना के पथ पर चल कर उन्होंने विश्व-प्रेम और ईश्वर-भक्ति के मंदिर में प्रवेश किया है। परन्तु, प्रश्न यह है कि जिस समय तक विश्व-प्रेम के देवालय में वे प्रविष्ट नहीं हुई थी तब तक यदि बीच ही में वेदना के कारण-स्वरूप कृष्ण-विरह का अन्त हो जाता तो भी क्या वे उस मंदिर में प्रवेश करना पसंद करतो अथवा प्रियतम के बाहु-पाश में स्वयं को बद्धकर सम्पूर्ण विश्व को भूल जाती ? कृष्ण के प्रति राधा के प्रेम का जैसा परिचय 'प्रिय-प्रवास' में मिलता है उससे तो यही आशा करनी चाहिए कि कृष्ण की मीठी मुसकान और बॉसुरी की तान

के नशे से वे अपना पिंड कभी न छुड़ा सकती। यह स्पष्ट हैं कि राधा की प्रथम अवस्था दयनीय है, उन्होंने जो कुछ चाहा वह उन्हें नहीं मिला और अन्त में चाहे कुछ भी मिला हो, परन्तु कामना की वस्तु तो नहीं ही मिली। फिर हम दुखी क्यों न हो ?

जो हो, इसका यह ऋर्थ नहीं कि ऋपनी परिपक्त ऋवस्था में भी राधा दयनीय ही बनी रहीं। यदि ऐसी वात होती तो इस काव्य का उद्देश्य ही न सिद्ध होता।

राधा के जीवन-विकास पर लक्ष्य रख कर हरिश्रीध जी के मानव-तापूर्ण हृदय तथा ईश्वर-प्राप्ति-विषयक साधना का वह स्वरूप, जो उन्हें विशेष रूप से प्रिय है, हृदयंगम किया जा सकता है।

### 'त्रियप्रवास' में प्रकृति का चित्रण ।

'त्रियप्रवास' मे प्रकृति अनेक रूपों में चित्रित की गयी है। इनमें से एक वह चित्र है जिसमें मनुष्य के विकार-प्रस्त व्यक्तित्र अथवा दृष्टि-कोण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ता है। इसमे प्रकृति का यथार्थ अथवा अलंकृत रूप नहीं पाया जाता, विक हमारे हृद्य में जिस भाव की प्रधानता रहती है उसीकी प्रतिक्रिया वह करती है। मानव हृद्य के प्रधान भाव हैं रित, शोक, भय, घृणा, उत्साह, आश्चर्य, आदि। 'त्रियप्रवास' में इन भावों से अभिभूत प्रकृति-चित्रण प्रचुर मात्रा में मिलता है।

'त्रियत्रवास' राघा और कृष्ण की प्रण्य-कथा होने के कारण स्वभावतः उसमें प्रकृति के प्रति रित-भाव से अभिभूत प्रवृत्ति का प्रावस्य पाया जाना चाहिए और वह प्रचुर मात्रा में विद्यमान भी है। परन्तु यह प्रण्य-कथा द्यादि से अन्त तक करण है, इसिलए इसमें प्रकृति का उल्लासपूर्ण भाग दृष्टिगोचर नहीं होता। बेचारी राधा को कभी वह दिन नसीव ही नहीं हुआ, जब उसके आनन्द के उन्माद से संध्या अथवा उषा की लालिमा और भी गाढ़ी हो जाय; जब खगों के गान में स्वर्ग का संगीत विहार करने के लिए उतर आवें; जब पूर्ण चन्द्रमा उस शिमुखी की प्रफुल्लता के प्रति ईषों के मारे ही च्या रोग के शिकार होते जान पड़ें; जब उस गर्विता के रूप; माधुर्य, अंग, सुकुमारता आदि को देख कर रात्रि को कमिलनो और दिन को कुमुदिनी लड्जा और संकोच-मग्न सी बनी रहे। वह अबला तो अपने सौभाग्य-प्रभात की आशा ही मे बैठी थी कि अचानक अन्धकार में उस पर बज्ज्यात हो गया। अतएव जिस प्रवृत्ति का मैने ऊपर उल्लेख किया है उसका करण अंग ही 'त्रियप्रवास' में पुष्ट हुआ है। नीचे की

X

कतिपय पंक्तियाँ देखिए, राधा ब्रज से कृष्ण के प्रयाण का समाचार सुनकर व्याकुलतापूर्वक सखी से कह रही हैं:—

''यह सकल दिशाएँ आज रो सी रही है। यह सदन हमार( है हमें काट खाता। उचट रहा है चैन पाता नहीं है। विजन विपिन में है भागता सा दिखाता। १। कटु ध्वनि करुणा की फैल सी क्यो गई है। तर वर मन मारे आज क्यो यों खड़े है। अवनि अति दुखी सी क्यों हमें है दिखाती। नभ पर दुख छायापात क्यों हो रहा है। २। सब नभ तल तारे जो उगे दीखते हैं। यह कुछ ठिठके से सोच में क्यो पड़े है। व्रज दुख लख के ही क्या हुए है दुखारी। कुछ व्यथित वने से या हमे देखते है। ३। रह किरणें जो फूटती है दिखाती। रह वह मिप इनके क्या बोध देते हमें हैं। वह अथवा यो शान्ति का है बढ़ाते। कर विपुल न्यथित जीवों की न्यथा मोचने को । ४। अनल शिखाएँ ज्योम मे फूटती है। दुख यह किस दुखिया का है क्लेजा जलाती। अहह देखों टूटता है न तारा। अहह पतन दिलजले के गात का हो रहा है। ५। सिंख मुख अब तारे वयों छिपाने लगे है। वह दुख लखने की ताव क्या है न लाते। विफल हो के आपदा टालने से। परम वह मुख अपना है लाज से या छिपाते। ६।

X

X

क्या वातें है मधुर इतना आज तू जो वना है।

क्या आते हैं ब्रज अविन में मेघ सी कान्ति वाले।

या कुंजों में अटन करते देख पाया उन्हें है।

या आ के हैं समुद परसा हस्त द्वारा उन्होंने। ७।

प्राकृतिक पदार्थों का सहज रूप ऐसा नहीं है कि वह मनुष्य के सुव्यवस्थित चित्त को अव्यवस्थित बनावे। किन्तु मानसिक विकारों से आन्दोलित मन को और भी अधिक आन्दोलित बनाने की शक्ति उनमें है। जिस हृद्य में कोई लालसा सो रही है, अथवा किसी प्रकार की दुर्वलता अपने विकृत रूप को प्रगट करने के लिए अवसर की खोज मे है उसके लिए प्राकृतिक पदार्थ उद्दीपन का काम करते है। 'प्रिय-प्रवास' में कृष्ण-वियोग-मन्ना गोपिकाओं को वहुत अधिक समय तक प्रकृति इसी रूप में दृष्टिगोचर हुई है:—

'नीला प्यारा उदक सिरका देख के एक श्यामा। बोली खिन्ना विपुल वन के अन्य गोपांगना से। कालिन्दी का पुलिन मुझको उन्मना है बनाता। प्यारी न्यारी जलद-तन की मृति है याद आती।"

#### गोपियाँ उधो से कहती हैं:--

"ऐसी कुंजों वज अविन में है अनेको जहाँ जा। आ जाती है युगल हम के सामने मूर्ति प्यारी। नाना लीला लिलत जसुदा लाल ने की जहाँ है। ऐसी ठौरो ललक हम है आज भी लग्न होते। १। फूली डाले सुकुसुम-मयी नीप की देख ऑखो।

आ जाती है हृदय धन की मोहिनी मूर्ति आगे।
कालिन्दी के पुलिन पर आ देख नीलाम्ब न्यारा।
हो जाती है उदय उर में माधुरी अम्बदों सी। २।

सुले न्यारा सिलेल सिर का दग्ध हों कुंज पुंजें।

फूटें ऑखें हदल-तल भी ध्वंस हो गोपियों का।

सारा वृन्दा विपिन उजड़े नीप निमूल होवे।

तो भूलेंगे प्रथित गुण के पुण्य पाथोधि मधो। ३।

आके तेरे निकट कुछ भी मोद पाती न मैं हूँ।

तेरी तीखी महॅक मुझ को किष्टता है बनाती।

क्यों होती है सुरिभ सुखदा माधवी मिल्लका की।

क्यों तेरी है दुखद मुझ को पुष्प बेला बता तू। ४।"

राधा के हृद्य को प्रकृति किस प्रकार श्रौर कितना उद्दीप्त करती है यह भी सुनिए:—

''जो मैं कोई विहग उत्ता देखती ध्योम में हूँ। तो उत्कण्डा-विवश चित में आज भी सोचती हूँ। होते मेरे निवल तन में पक्ष जो पक्षियों से। तो यों ही मैं समुद उड़ती श्याम के पास जाती।"

प्रकृति के इन रूपों में भी अपने ढंग का अन्ठा माधुर्य है। परन्तु मानसिक वृत्तियों में परिवर्तन होते ही यह कपूर की तरह उड़ जाता है। इसके अनन्तर प्रकृति को हम उसके साधारण रूप में देखने लगते है। प्रकृति का यह विशेषताशून्य रूप भी कम आकर्षक नहीं होता। ताजे खिले हुए फूल में, गुनगुन करने वाले भौरे में, सन्ध्या और प्रभात में, तारागण तथा चन्द्रमा में, पिचयों के कलरव में, निदयों के कलकल गान में, सांसारिक संघर्ष से थके-हारे मानव-हृदय को बहलाने की शिक्त पायी जाती है। 'प्रियप्रवास' में प्रकृति के इस रूप का चित्रण अधिकता के साथ किया गया है। वास्तव में कहा जा सकता है कि हरिश्रीध जी के प्रकृति-प्रेमिक हृदय ने बड़ो ही खूबी के साथ इस महाकाव्य में इस विशेषता का प्रदर्शन किया है। वृन्दावन का वर्णन इसके अनेक अच्छे

उदाहरगों में से एक है। इसमें पाठक देखेंगे कि किसी विशेष अलंकार की सहायता के बिना ही स्वभावतः कैसी सौन्दर्यन्सृष्टि हो गयी है:—

''हरोतिमा का सुविशाल सिन्धुं सा। मनोज्ञता की रमणीय भूमि सा। विचित्रता का शुभ सिद्ध-पीठ सा। प्रशान्त वृन्दाबन दर्शनीय था। १।

कलोल कारी खग चृन्द कूजिता। सदैव सानन्द मिलिन्द गुंजिता। रहीं सुकुंजें बन में विराजिता।

कई निराले तरु चारु अंक में।
, ' लुभावने पल्लव लाल थे लसे।
सदैव वेथे करते विविद्धिता।

प्रफुल्लिता पल्लिविता लतामयी। २।

सदव व थ करत ।ववद्धिता। स्वलालिमा से बन की ललामता।३।

प्रसून शोभी तरु पुंज अंक में। लता अनेको लपटी प्रफुल्लिता।

जहां तहां थीं वन में विराजिता। स्मिता समालिंगित कामिनी समा। ४।

सुदूछिता थी अति कान्त भाव से। कही सएछा छतिका छवंग की।

कही लसी थी महि मंजु अंक में। सुलालिता सी नव माधवी लता। ५।

समीर संचालित मंद मंद हो। कही दलों से करता सुकेलि था। प्रस्न वर्षो रत था कही हिला।

सपुष्प शाखा सुलता प्रफुल्लिता । ६ ।

कही उठाता वहु मंजु बीचि यां।

कहीं खिलाता कलिका प्रस्न को।

बड़े अनूठेपन साथ पास जा।

कही हिलाता कमनीय कंज था। ७।

असेत उदे अरुणाभ चैंगनी।

हरे अवीरी सित पीत संदली।
विचिन्न वेशी बहु अन्य वर्ण के।
विहंग से थी लसिता बनस्थली। ८।

विकारमय व्यक्तित्व-जन्य मानव मनोष्टित्त प्रकृति का जो स्वरूप मनुष्य के सामने प्रस्तुत करती है वह उसे पूर्णता की खोर विकास के पथ पर अग्रसर नहीं करता। व्याकुलता की उत्पत्ति करके वह चित्त की चंचलता का प्रधान कारण हो जाता है। वृन्दावन के उक्त वर्णन में सरलता है, खोर इन ब्रुटियों का सर्वधा अभाव है। परन्तु हृदय की जिस परिस्थिति की सूचना इस वर्णन में है निश्चेष्ट होकर बैठने वाली नहीं है, वह प्रकृति के साथ मनुष्य के सम्पर्क को खिर स्वामाविक खोर सरल बनाकर, दोनों के बीच में खड़े होने वाले व्यवधान का निवारण कर मनुष्य को प्रकृति के प्रति सहानुभूति के विकास का अवसर देता है। इस सहानुभूति की प्रथम अवस्था है, प्रकृति में मानवी गुणों का खारोप करना। निस्सन्देह पूर्व्वोक्त मनोष्टित्त में भी इस प्रवृत्ति का परिचय मिलता है, किन्तु उससे यह कुछ भिन्न है, उसका प्रभाव संहारात्मक होता है, और इसका रचनात्मक। उदाहरण के लिये नीचे की कतिपय पंक्तियां देखिये:—

''कॅचा शीश सहर्प शैल कर कथा देखता ब्योम को। या होता अति ही सगर्व वह था सर्वोच्चता दर्प से। या वार्ता यह था प्रसिद्ध करता सामोद संसार मे। मैं हूं सुन्दर मान दण्ड वज की शोभामयी भूमि का। १। पुणी से परिशोगमान शतशः जो वृक्ष अंकस्थ थे।
वे उद्घोषित थे सदर्ण करते उत्फुरुलता मेरु की।
या जॅना करके सपुण्य कर को फूले द्रमों न्याज से।
श्री पद्मापित के सरोज पग को शैलेश था पूजता। २।
होता निर्झर का प्रवाह जब था सावर्ष उद्धिन्न हो।
तो होती उसमे अपूर्व ध्विन थी उन्मादिनी कर्ण की।
मानो यो वह था सहर्ष कहता सत्कीर्त्ति शैलेश की।
या गाता गुण था अचिन्त्य गीत का सानन्द सत्कंट से। ३।
गत्तों मे गिरि कन्दरा निचय में जो बारि था दीखता।
सो निर्झर का समुउज्बल महा उल्लास से शून्य था।
पानी निर्झर का समुउज्बल महा उल्लास की मूर्ति था।
देता था गितशील वस्तु गिरमा यो प्राणियो को बता। ४।
सद्भावाश्रयता, अचिन्त्यदृद्ता, निर्मीकता, उच्चता।
नाना कौशल मूलता अटलता न्यारी क्षमा शीलता।

ऊँचे दाड़िम से रसाल तरु थे औं आमू से शिशापा। यो निम्नोच्च असंख्य पादप कसे बृन्दाटवी बीच थे। मानों वे अवलोकते पथ रहे बृन्दाबनाधीश का। ऊँचा शीश उठा मनुष्य जनता के तुल्य उदमण्ठ हो।'' ६।

मानो शासन है गिरीन्द्र करता निम्नस्थ भूभाग का। ५।

होता था यह ज्ञात देख उसकी शास्ता समा भंगिमा

इस प्रथम अवस्था के बाद सहज रूप से द्वितीय अवस्था का विकास होता है। इसमें सहानुभूति अधिक सिक्रिय रूप धारण कर लेती है और मनुष्य के दु:ख से दु खिता के रूप में अंकित की जाती है। नीचे की पंक्तियाँ इसका उदाहरण हैं:—

<sup>&#</sup>x27;'देता था जल का प्रपात उर में ऐसी उठा करपना। धारा है यह मेरु से प्रसवती स्वर्गीय आनन्द की।

या है भूधर सानुराग द्रवता अंकस्थितों के लिए।
ऑसू है वह ढालता बिरह से किम्बा ब्रजाधीश के।

× × × × ×

कृष्ण के वियोग में--

''चिन्ता की सी कुटिल उठतीं अंक मे जो तरंगें। वे थीं मानो प्रगट करती भानुजा की व्यथाएँ। धीरे धीरे मृदु पवन मे चाव से थीं न डोलीं। शाखाएँ भी सहित लितका शोक से कस्पिता थी। १।

सारा नीला सलिल सिर का शोक-छाया पगा था।

वंजो में से मधुप कड़के घूमते थे भ्रमे से।

मानों खोटी बिरह घटिका सामने देख के ही।

कोई भी थी अवनत मुखी कान्तिहीना मलीना।" २।

प्रकृति की इस सहानुभूति का काठ्य में बहुत बड़ा मूल्य श्राँका जाता है। साधारण मनुष्य की दृष्टि मे प्रकृति मे चेतनता का श्रभाव है। ऐसी दशा में किसी के कष्ट से उसके द्रवित श्रौर द्याई होने की श्राशा नहीं की जानी चाहिए। इसी श्रसम्भव बात की सम्भावना की श्रोर पाठक का चित्त श्राकर्पित करके काव्य में काव्य के नायक श्रथवा नायिका के प्रति उसकी सहानुभूति बढ़ायी जाती तथा उनके कार्यों का समर्थन किया जाता है। किन्तु प्रकृति का केवल इतना ही उपयोग करना उसके वास्तविक स्वरूप से श्रनभिज्ञ होने का सूचक है। श्रूगरेज वर्डस्वर्थ ने श्रपने कवि-जीवन के प्रथम चरण में प्रकृति के जड़ सौन्दर्य का दर्शन किया था। परन्तु क्रमशः यह सौन्दर्य उसकी दृष्टि नहीं कर सका। ज्यों ज्यो उसके दृश्य का विकाश हुआ त्यों त्यों वह प्रकृति में किसी ऐसी शक्ति का श्रनुभव करने लगा जो मनुष्य को उन्नत बनाती है; जो उसे कल्लिव जीवन के वातावरण से मुक्त करती है।

'प्रियप्रवास' में भी प्रकृति के उन्नायक स्वरूप का दर्शन कराया गया है। इसी अन्ठी छवि के प्रभाव ने यशोदा, राधा, तथा अन्य

गोप-गोपियों के चरित्रों को दुर्वलता से मुक्त कर के विलक्त्रण सौन्दर्य प्रदान किया। यदि वे जीवन भर प्रकृति के उत्तेजक रूप को अथवा उस रूप को, जो उनकी विकृत भावना का प्रतिबिम्ब मात्र था, देखती रहती तो उनकी सम्पूर्ण जीवन-शक्ति का शोषण हो जाता, श्रौर बड़ी ही विड-म्बना के साथ पार्थिव जगत से उनका लोप होता । साथ ही इसमें काव्य की कलात्मकता भी नष्ट हो जाती। मैं यहाँ यह नहीं कह रहा हूँ कि अपार व्याकुलता के समय प्रकृति ने राधा के कष्ट को वढ़ाने का जो कार्य्य किया था उसमें कही भी कला का समावेश हुआ ही नहीं; नहीं, जीवन-सरिता के प्रवाह में डिक्थित ख्रीर पितत प्रत्येक तरंग मे सौन्दर्य है; राधा यशोदा की व्याकुल करुपनात्र्यों त्र्यौर पूर्व जीवन की विचलित कर देने वाली स्मृतियों में भी सौन्दर्ग्य है। किन्तु इस सौन्दर्ग्य को भी प्रवाहित होते रह कर उस परम सौन्दर्य-सागर के साथ संगम करना पड़ेगा, जिसकी खोर प्रगति करना उनके जीवन की चंचलता खौर जिसके साथ एकाकार उनकी चंचलता-जन्य क्वान्ति का, श्रमर श्रानंद प्रदान करने वाला, पुरस्कार है। यदि प्रकृति ने राधा की व्याकुलता को यह पुरस्कार न दिया होता तो राधा का जीवन तो असफल होता ही 'प्रिय-प्रवास' का जीवन भी असफल हो जाता। राधा की समस्या को हल करने वाले प्रकृति रूप का दर्शन कीजिए -

वंजो का या उदित शशिका देख सौन्दर्भ आखो।

कानों द्वारा श्रवण करके गान मीठा खगो का।

मैं होती थी व्यथित अब हूँ शान्ति सानन्द पाती।

प्यारे के पाँव मुख मुरली नाद जैसा उन्हे पा।''

प्रकृति ने अपने ही रूप में राधा को उनके प्रियतम का दर्शन करा दिया। इस दिव्य दर्शन से प्रकृति के नगण्य पदार्थ का महत्त्व वढ़ गया; राधा की दृष्टि में उसका अपरिमित मूल्य हो गया। किन्तु प्रकृति यहीं नहीं रुक गयी; उसने अपने रूप में प्रियतम हो का नहीं, विश्व-नियन्ता भगवान का भी दर्शन कराया। 'प्रियप्रवास' में, प्रकृति के सहयोग से, उसके माता के से वात्सल्य मय श्रंक मे, पोषण पाकर राधा का जैसा विकास किया गया है वह हि श्रोध को सच्चे कलाकार के पद पर श्रासीन करता है। उनके इस श्रंकन का हिन्दी-साहित्य में कितना ऊँचा मृत्य श्रॉका जाना चाहिए, इसकी विशेष चर्चा श्रन्यत्र की जायगी। यहां केवल इतना ही निवेदन है कि भौतिक दृष्टिकोण श्रोर श्राधुनिक युग की श्रात्मा को संतुष्ट करने वाला, 'मनुष्य प्रकृति', श्रोर परमात्मा का जैसा सुन्दर समन्वय 'प्रियप्रवास' में देख पड़ता है, वैसा हिन्दो-साहित्य में श्रन्यत्र देखने में नहीं श्राता।

# **ब्रियप्रवास का संदेश**।

'त्रियप्रवास' राधा और कृष्ण की वियोगान्त प्रणय-कथा है। वियोग को सृष्टि द्वारा हरिश्रोध ने प्रणय का माधुर्य्यपूर्ण और उन्नायक स्वरूप पाठक को हृद्यंगम कराने की चेष्टा की है। यदि वियोग का वातावरण निम्मीण न किया गया होता, तो यशोदा और राधा के मनोहर व्यक्तित्व-विकास की छटा हमें कहाँ दृष्टिगोचर हो सकती ? वियोग सहज रूप से ही चित्ताकर्षक और हृद्य-स्पर्शी होता है, फिर जब उसे एक कुशल कलाकार की हृद्य-द्राविणी लेखनी का सहयोग प्राप्त हो तब उसके प्रभाव का क्या कहना!

हिन्दी-साहित्य के मध्यकालीन कृष्ण-काव्यकारों को राधा-कृष्ण का वियोग प्रस्फुटित करने मे बड़ी सुविधा थी। वे कृष्ण को परब्रह्म मान कर चलते थे। गोपियां, जिनमे राधा भी शामिल थी, मोह-मग्ना थी ही। ऐसी अवस्था में यदि मथुरा से कृष्ण ने ज्ञान और योग का सन्देश भेज दिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। परब्रह्म परमातमा को तो प्रत्येक चण यही संदेश मानव-हृद्य के सम्मुख प्रस्तुत करना ही चाहिए।

हरिश्रोध जी ने कृष्ण को परब्रह्म रूप में नहीं, मनुष्य रूप में श्रांकित किया है। उनके कृष्ण जाति-हितेषी है, त्यागशील भी है, परन्तु साथ ही प्रमिक भी है। उन्होंने ब्रज में गोपिकाश्रों के साथ जैसा प्रमिण व्यवहार किया था उसे देखते हुए, उनकी मानवता को ध्यान में रखते हुए, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि उन्होंने उक्त कियों के कृष्ण की भाति ज्ञान श्रोर योग संदेश भेज दिया होता तो उनके लिए यह श्रस्वाभाविक श्रोर श्रसंगत होता। इस लिए यह ठीक ही है कि कृष्ण जी गोपियों के सम्मुख श्रपनी कार्य्य-व्यस्तता श्रोर

विवशता का कारण पेश करे और प्रेम-मूर्ति राधा आदि को स्वार्थ-त्याग का संदेश दें। स्वभावतः कोई साधारण कारण न तो प्रभावशाली ही हो सकता है और न श्रीकृष्ण के महान् चरित्र के साथ संगत ही होगा। श्रीकृष्ण वास्तव में वसुदेव और देवकी के पुत्र थे। कंस के मारे जाने के वाद वसुदेव श्रौर देवकी के मार्ग का वह कटक हट गया था, जो श्रव तक उनके पावो में गड़कर शूल उत्पन्न किया करता था। इस नवीन परिस्थिति मे यदि वे श्रीकृष्ण को अपने पास रोक ले तो उनका यह कार्य्य स्वाभाविक ही था। साथ ही राज्य के नवीन अधिपति को कुछ राज्य-संगठन-सम्बन्धी सहायता देना भी उनके लिए श्रावश्यक हो सकता था। मथुरा के शासक के श्रच्छे या बुरे प्रवन्ध पर बहुत सी प्रजा का सुख-दुख निर्भर हो सकता था और व्रजवासियों पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता था। अतएव कृष्ण के बज में न जा सकने का यह एक सबल कारण था। इसके लिए श्रीकृष्ण ने यदि स्वार्थ-त्याग किया ऋौर गोपियों को भो वैसा ही करने के लिए प्रेरित किया तो यह सर्वथा प्रशंसनीय है। उनका चिन्तित हृदय श्रीर खिन्न मनोभाव नीचे के पद्यों में प्रतिविस्त्रित है:-

> "प्राणो है यह सोचता समसता मैं पूर्ण स्वाधीन हूँ इच्छा के अनुकूल कार्य्य सब मैं हूँ साध लेता सदा। ज्ञाता है कहते मनुष्य वश में है काल करमीदि के। होती है घटना-प्रवाह-पतिता स्वाधीनता-यंत्रिता। १।

> देखो यद्यपि है अपार बज के प्रस्थान की कामना।
> होता मैं तब भी निरस्त नित हूँ नाना द्विधा में पड़ा।
> ऊधो दग्ध वियोग से बजधरा है हो रही नित्यशः।
> जाओ सिक करो उसे सदय हो आमुल ज्ञानाम्ब से ।२।

मेरे हो तुम बंधु विज्ञवर हो आनन्द की मूर्ति हो।

क्यों में जा बज में सका न अव लौं हो जानते भी इसे।
कैसी है अनुरागिनी हृदय से माता पिता गोपिका।

प्यारे है यह भी छिपी न तुम से जाओ अतः प्रात ही।३।

जैसे हो लघु वेदना हृदय की औ दूर होवे व्यथा।
पार्वे शान्ति समस्त लोग न जलें मेरे वियोगाग्नि में।
ऐसे ही वर ज्ञान तात ब्रज को देना बताना क्रिया।

साता का सविशेष तोष करना औ बृद्ध गोषेश का । '' ४।

'त्रियप्रवास' की कथा का विकास भी आकर्षक है। आरम्भ ही में हमें श्रीकृष्ण का एक मनोहर चित्र देखने को मिलता है; वे संध्या समय ग्वालों और गायों के साथ वृन्दाबन से ब्रज की ओर लौटते हुए अंकित किये जाते हैं। उस अनुपम शोभा का रसास्वादन करने वाले ब्रजवासियों के सुख से हमें ईर्ष्या होने लगती है। परन्तु, खेद है, यह ईर्ष्या चिरजीवनी नहीं हो पाती, प्रथम सर्ग के अन्त में निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ कर वह शोक के रूप में परिएत हो जाती है:—

"विशद चित्रपटी ब्रज भूमि की।

रहित आज हुई वर चित्र से।

छवि यहां पर अंकित जो हुई।

अहह छोप हुई सब काल को।"

विषाद की छाया क्रमशः प्रगाढ़ ही होती जाती है। ज्यो ज्यों हम त्रागे बढ़ते हैं त्यों त्यों शोक-सामग्री की प्रचुरता ही दिखायी पड़र्ता है:—

'तिमिर था घिरता बहु नित्य ही।

पर घिरा नम जो निश्चि आज की।

वह विषाद-तिमिस्र अहो कभी।

राहेत हो न सका बज भूमि से। १।

व्रज धरा जन के उर आज जो।

विरह-जात लगी यह कालिमा।

तिनेक धो न सका उसको कभी।

नयन का बहु वारि-प्रवाह भी। २।

सुखद थे बहु जो जन के लिए।

फिर नहीं ब्रज के दिन वे फिरे।

मिलनता न समुज्वलता हुई।

दुख निशा न हुई सुख की निशा।३।

किव की इन पूर्व सूचनाओं के कारण हम चिन्तापूर्ण उत्कण्ठा के साथ राधा-कृष्ण के प्रेम-परिणाम का पता पाने के लिए बढ़ते हैं। यद्यपि शब्द और पद के अर्थ को उलटा सममना पाठक ही की मूर्वता है, पर घवराहट और सहानुभूति ऐसी वस्तुये हैं कि वे बुद्धिमान को भी मूर्व बना डाला करती हैं। इस दशा में किव का निश्चित संकेत होने पर भी, उसके साफ साफ कहने पर भी यदि पाठक के हृद्य में यह आशा बनी ही रहे कि कृष्ण जी बज मे भले ही न आवे, प्रथम सर्ग में वर्णित हश्य सर्वदा के लिए भले ही लोप हो जाय, किन्तु यह हो नहीं सकता कि राधा और कृष्ण फिर जोवन मे कभी मिले ही न हों, परन्तु वही होता है जिसका होना पाठक नही चाहता। नवम सर्ग मे जब कृष्ण जी अध्य को बुला कर उन्हे गोपियों को ज्ञान देने के लिए भेजते हैं, तभी से निराशा उत्पन्न होने लगती है। किन्तु सम्बह्वें सर्ग में जब हम पढ़ते हैं कि—

'उत्पातों से मगधपित के श्याम ने न्यय हो के। त्यागा प्यारा नगर मधुरा जा बसे द्वारिका में।'

श्रोर जब श्रन्तिम सर्ग के श्रन्त में किव को यह सूचना मिलती है:—

तो भी आई न वह घटिका औं न वे बार आये।
वैसी सच्ची सुखद ब्रज में वायु भी आ न डोली।
वैसे छाये न घन रस की सोत सी जो वहाते।
वैसे उन्माद कर स्वर से कोकिला भी न बोली।

( तव )

'जैसे वाते शरट ऋतु है घेर छेती निराशा। स्वाती सेवी अतिशय तृषा से तचे चातको को। वैसे ही हम भी हताश हो जाते हैं।

श्रव विचारणीय यह है कि 'प्रियप्रवास' के द्वारा हरिश्रीध जी ने पाठकों के सामने कौनसा संदेश प्रस्तुत किया है ? उसमें क्या नूतनता है ?—इस प्रश्न पर भी कुछ विचारना श्रावश्यक है। यह निर्विवाद है कि पूर्णत्व की श्रोर मानव व्यक्तित्व के श्रप्रसर होने की समस्या ही उसमें हल की गयी है; मोह-मग्ना राधा के हृदय ने किस प्रकार ईश्वरानुभूति का प्रकाश पाया इसी की कहानी उसमें कहीं गयी है। श्राकृष्ण स्वयं भी इसी पूर्णता की श्रोर प्रगतिशील होने के निमित्त श्रपनी प्रिय इच्छाश्रों का दमन कर के मानव-हित में संलग्न श्रीर त्यागशील देखे जाते हैं। वे श्रपने श्रासुश्रों को पोंछ कर, श्राहों को दवा कर देश-सेवा करते हैं। मानव-हित के निमित्त श्रिधक से श्रधक श्रनासक्ति, कष्ट-सहन-तत्परता भी सत्य की श्राराधना के लिए एक सुन्दर मार्ग है; 'प्रियप्रवास' का एक संदेश तो यही है।

राधा की ईश्वरानुभूति इस पथ से नहीं आयी। वे स्वयं कहती है:-

"पायी जाती विविध जितनी वस्तुर्ये है सबो में।

मैं प्यारे को अमित रॅग औ रूप में देखती हूँ।

तो मैं कैसे न उन सब को प्यार जी से करूँगी।

यो है मेरे हृदय-तल में विश्व का प्रेम जागा। १।

हो जाने से हृदय-तल का भाव ऐसा निराला।

मैने न्यारे एरम गरिमावान दो लाभ पाये।

मेरे जी में अनुपम महा विश्व का प्रेम जागा।

मैंने देखा परम प्रभु को स्वीय प्राणेश ही से ''। २।

विश्व-रूप परम श्रभु के सम्बन्ध में उनके विचार निम्नलिखित पंक्तियों में मिलते हैं:—

शास्त्रों में है कथित प्रभु के शीश औं लोचनों की। संख्याएँ है अमित पग औ हस्त भी है अनेको। सो हो के भी रहित मुख से नेत्र नासादिकों से। छूता खाता श्रवण करता देखता सुँघता है। १। जो आता है न मन चित में जो परे बुद्धि के है। जो भावों का विपय नहिं है नित्य अन्यक्त जो है। है वेदों की न गति जिसमें इन्द्रियाँ जो है। सो क्या है मैं अवुध अबला जान पाऊँ उसे क्यों। २। ज्ञाताओं ने विशव इसका मर्म्म यो है बताया। सारे प्राणी अखिल जग के मृति याँ है उसी की। होतीं ऑखें प्रमृति उनकी भूरि संख्यावती हैं। सो विश्वात्मा अमित नयनों आदिवाला अतः है। ३। ताराओं मे तिमिर हर में बह्वि में औ शशो में। पायी जाती परम रुचिरा ज्योतियाँ है उसी की। पृथ्वी पानी पवन नभ मे पादपों में खगो से। देखी जाती प्रथित प्रभुता विश्व मे व्याप्त की है। ४। मैंने बातें कथन जितनी शास्त्र-विज्ञात की है। वे बातें हैं प्रगट करती ब्रह्म है विश्व-रूपी। पाती हॅ विश्व प्रियतम में विश्व में प्राणप्यारा। ऐसे मैंने जगत पति को स्याम में है विलोका। ५। शास्त्रों में है लिखित प्रभु की भक्ति निष्काम जो है। सो दिच्या है मनुज तन की सर्व-संसिद्धियों से।

इस विश्व-रूप परम-प्रभु की सेवा की विधि में भी विशेषता है। परमात्मा की उपासना के जो अनेक पथ हैं उनमें मूर्तिपूजा भी एक है। इस उपासना-प्रणाली का अनुयायी रह कर मनुष्य लोक-सेवा से सर्वथा

प्यारे की औ परम प्रभु की भक्तियाँ है अभिना। ६।"

मैं होती हूं सुखित यह जो तत्वतः देखती हूं।

विमुख हो सकता है। उदाहरण के लिए शंकर के भक्त का अपने चारों ओर पीड़ित जनता के हाहांकार के प्रति उदासीन होकर पड़ा रहना आश्चर्यजनक नहीं कहा जा सकता। किन्तु जिसने विश्व ही को ईश्वर माना है और उसकी उपासना का व्रत लिया है वह लोक-सेवा की अवहेलना किस प्रकार कर सकता है ?

ईश्वरभक्तों ने भक्ति की नौ श्रेणियाँ बनायी हैं:— (१) श्रवण-श्रामधा भक्ति (२) कीर्त्तनोपाधि भक्ति, (३) बन्दनाख्या भक्ति, (४) दासता संज्ञका भक्ति, (५) स्मरण श्रमधा भक्ति, (६) श्रात्म-निवेदन-भक्ति, (७) श्रचना संज्ञका भक्ति, (८) सख्य नाम्नी भक्ति, (९) पद सेवनाख्या भक्ति। भक्ति की इन श्रेणियो की चेत्र-सीमा इनके नामो से ही प्रकट है। मूर्ति द्वारा ईश्वरोपासना में संलग्न भावुकगण श्रपनी भक्ति की इन विविध चेष्टाश्रों को उपास्यदेव ही तक सीमित रखते है। परन्तु राधा ने तो विश्व ही को श्रपना उपास्य देव मान लिया है। ऐसी दशा मे हमे देखना चाहिए कि राधा श्रपनी उपासना में इन नवो श्रेणियों को कौन कौन सा कार्य्य प्रदान करेंगी वे ऊधव से कहती है:—

"जी से सारा कथन सुनना आर्त-उत्पीड़ितो का।
रोगी प्राणी व्यथित जन का लोक उन्नायको का।
सच्छास्रो का श्रवण सुनना वाक्य सत्संगियों का।
मानी जाती श्रवण अभिधा-भक्ति है सज्जनों में। १।

सोये जागें, तम-पतित की दृष्टि में ज्योति आवे।
भूले आवें सुपथ पर औ ज्ञान-उन्मेप होवे।
ऐसे गाना कथन करना दिन्य न्यारे गुणों का।
है प्यारी भक्ति प्रभुवर की कीर्जनोपाधि वाली। २।

विद्वानों के स्वगुरु जन के देश के प्रेमिकों के।
ज्ञानी दानी सुचिरत गुणी सर्व तेजस्वियों के।
आत्मोत्सर्गी विवुध जन के देव- सिद्वेग्रहों के।
आगे होना निमित प्रभु की मिक्त है बन्दनाख्या। ३।

जो बाते हैं भवहितकरी सर्वभूतोपकारी।
जो चेष्टाएँ मिलन गिरती जातियो को उठाती।
हाथों-बॉधे सतत उनके अर्थ उत्सर्ग होना।
विश्वातमा मिक्तभव सुखदा दासता संज्ञका है। ४।

कंगालों की विवश विधवा औं अनाथाश्रितों की। उद्विग्रों की सुरित करना औं उन्हें त्राण देन। सत्कार्थ्यों का पर हृदय की पीर का ध्यान आना। भाखी जाती स्मरण अभिधा भक्ति है भावकों में। ५।

विपद-सिन्धु पड़े नर-बृन्द के । दुख निवारण औ हित के छिए । अरपना अपने तन प्राण का । प्रथित आत्म-निवेदन-भक्ति है । ६ ।

संत्रस्तों को गरण मधुरा शान्ति-सन्तापितों को।
निर्बोधों को सुमित विविधा ओषधी पीड़ितों को।
पानी देना तृषित जन को अन्न भूखें नरों को।
सर्वोदमा भक्ति अति रुचिरा अर्चना संज्ञका है। ७।

नाना प्राणी तरु गिरिलता बेलि की बात ही क्या।
जो है भूमे गगन तल में भानु से मृत्कणों लीं।
सद्भावों के सहित उनसे कार्य्य प्रत्येक लेना।
सञ्चा होना सुहद उनका भक्ति है सरव्य नाम्नी। ८।

जो प्राणि पुंज निजकममें-निपोडनो से ।
नीचे समाज-वपु के पग छैं पड़ा है।
देना उसे शरण मान प्रयत्न द्वारा।
है भक्ति छोक-पति की पर्व सेवनाख्या । ९ ।

विश्व-भक्ति का यह निरूपण करने के अनन्तर राधा अन्त में कहती हैं:—

''कह चुकी प्रिय साधन ईश का।

कुँवर का प्रिय-साधन है यही।

इस लिये प्रिय की परमेश की।

परम पावन भक्ति औभन्न है।"

श्रीमती राधिका के वदनारविद से निकले संदेश को श्रापन सुना। श्रव श्रीकृष्ण चन्द्र के श्री मुख से प्रसूत इन कतिपय पंक्तियों को देखिए:—

> " जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से। आ यार्थी है न कह सकते हैं उसे आत्मत्यागी। जी से प्यारा जगत-हित औं लोक सेवा जिसे है। प्यारी सच्चा अवनि-तल में आय-त्यागी वही है। १।

> है आत्मा जा न सुख किसको विश्व के मध्य प्यारा। सारे प्राणी सरुचि इसको माधुरी में वॅघे है। जो होता है न वद्य इसके आत्म उत्सर्ग द्वारा। ए कान्ते है सफल अवनी मध्य आना उसी का'। २।

'त्रियप्रवास' में जगत हित, समाज-सेवा, आत्मत्याग और ईश्व-रानुभूति के अतिरिक्त प्रकृति-सम्पर्क की उपयोगिता का महत्व भी अंकित किया गया है। जैसा राधा ने किया था, उन्हें हम अपने विषाद के उत्ते जक रूप में न देखें और न व्याकुलता-जनित अपनी दूषित दृष्टि उन पर डाल कर किएत भयावह छाया से डरें। हम प्रकृति के साथ मैत्री-स्थापन करें और उसकी सहानुभूति अर्जित करके अपनी विकलता का शमन करें। मनुष्य की स्शर्थपरता से खिन्न हृद्य को संजीवनी शक्ति प्रदान करके प्रकृति निराशा के विषेत प्रभाव से वचाती है।

'प्रियप्रवास' मे एक अन्य संदेश का संकेत भी है। वह राधाकृष्ण की वियोग-कथा कह कर ही मौन नहीं हो जाता, वह सांसरिक जीवन

के एक महत्त्वपूर्ण तथ्य की श्रोर हमारा ध्यान श्राकर्षित करता है वह तथ्य जो समय द्वारा आवुकतापूर्ण वाल्यकालीन प्रेम की प्रखरता स्रौर प्रगाढ़ता नष्ट होने में प्रकट होता है। जो प्रेमी एक दूसरे को गलवाँही दिये हुए घूमते त्रौर संसार-सुख छ्रटते हैं उनसे हो पूछिए कि क्या कालान्तर में उनके प्रम को आग ठंढी नहीं पड़ जाती ? वे ही बतावें कि क्या वे आनन्दपूर्ण घड़ियाँ जब वे एक दूसरे के प्रति प्रेम का अनुभव करते तथा ऑखों की भावुकता और शब्दों की विह्नलता-द्वारा अपने आन्तरिक अनुराग की प्रगाढ़ता का परिचय देते और पाते हैं. क्या जीवन मे फिर कभी आती हैं ? यह एक निष्ठुर तथ्य है कि हमारे जीवन मे जो रस एक बार वरस गया वह सदा के लिए गया। हम दीन शक्तिहीन मनुष्य आहे भरा करें, आँखों से आँसू बहाया करें, किन्तु काल एक न एक दिन हमारा सर्वस्व ही खूट लेता है। या तो वह हमारे प्रेमगत्र को सदा के लिए छीन कर हमें रुलाता है या उसे हमारे साथ रहने देते हुए भी उसफे हृदय को ठंढा कर देता है श्रीर यदि उसके हृदय में सरसता रहने भी देता है तो हमीं को प्रेम-रसानुभाव के अयोग्य बना डालता है। 'त्रियप्रवास' के प्रथम सर्ग में जैसा दृश्य श्रंकित हुत्रा है वैसा दृश्य एक बार मनुष्य मात्र के जीवन में दिखलायी पड़ता है और अन्त मे जैसी उदासी बज में छायी वैसी ही मनुष्य मात्र के हृद्य मे छाया करती है। 'त्रियप्रवास' इन्ही भावनात्र्यों को जगा कर हमारे हृदय को संसार की विचित्रता का हृदय-स्पर्शी अनुभव कराता है।

व्रज के विषाद का प्रतिबिम्ब अपने जीवन मे, अपने हृदय में पाकर हम उन्हीं की तरह व्याकुल होते हैं और जब परमात्मा का दूत वन कर ज्ञान हमारी रचा करना चाहता है, हमारे व्यक्तित्व का विस्तार कर के हमारे उन क्वेशों का नाश करना चाहता है, जो हमारी परिमित अवस्था के कारण उत्पन्न होते हैं तब हमारी कातरतापूर्ण दृष्टि जीवन के सरस किवत्वपूर्ण वाल्यकालीन अथवा यौवन-काल-सम्बन्धी सुखो की श्रोर चली ही जाती है। उन आनन्दों की सरसता का ध्यान सूख ज्ञान-पथ की श्रोर चलने से हमें विरत करता है। परन्तु ज्ञान हमें तभी नीरस जान पड़ता है, उसका स्वरूप हमे तभी प्रखर प्रतीत होता है, जब वह एकाएक श्रमंबद्ध रूप से हमारे सामने श्राता है। यदि हमारी वेदना की श्रवस्था कुछ काल तक बनी रहे, यदि निरन्तर कुछ समय तक हमे विकल होना श्रोर छटपटाना पड़े तो हम देखेंगे कि ज्ञान भी हमारा मित्र श्रोर हितैपी है तथा उसकी मूर्ति मे सरसता श्रीर माधुर्य है, क्यों कि काल का श्राश्रय प्रहण करके, सच पूछिए तो, प्राञ्चितक नियम हमे सहज रूप से ज्ञान के पथ पर ले चलने मे सयल होते हैं। ज्ञान का संदेश स्वीकार कर लेने पर हमे भी श्रपने स्वार्थ का ध्यान नहीं रह जायगा; हम भी परोपकार-चिन्ता के समुद्र से शान्ति-श्रो को प्राप्त करके धन्य-जीवन हो जायगे।

## 'त्रियत्रवास' में हरिश्रोध को काव्य-कला के साधन

'रस-कलस' में पाठकों ने हरिश्रोध की काव्य-कला के जिन शाधनों का परिचय प्राप्त किया था वे थोड़े-बहुत परिवर्त्तन तथा उपयोग की मात्रा मे किचित् अधिकता अथवा न्यूनता के साथ 'प्रियप्रवास' मे भो पाये जाते हैं। शब्दालंकारों की योजना देखिये:—

#### १—छेकानुप्रास

"छलकतो मुख की छिव पुंजता,

छिटिकती क्षिति में तन की छटा।

वगरती वर दीसि दिगन्त में,

क्षितिज की छनदाकर-कान्ति लौं। १।

बहु विनोदित थी बज बालिका,

तरुणियां सब थी तृण तोड़ती।

बिल गयीं बहु बार बयोवती

छख मनोहरता बजचन्द की"। २।

#### २--वृत्यनुप्रास

"कमल लोचन क्या कल आ गये।

पलट क्या कुकपाल क्रिया गयी।

किस लिए बज कानन में उठो।

मुरलिका निलका-उर-वालिका। १।

किस तपोवल से किस काल मे, सच बता मुरली कल नादिनी। अविन में तुझको इतनो मिली, मधुरता, मृदुता, मनहारिता।२। वसंत को पा यह ज्ञान्त वाटिका स्वभावतः कान्त नितान्त थी हुई। परन्त होती उसमे संशान्ति थी। विकाश की कौशलकारिणी किया। ३। अतीव थी कोमल कान्ति नेत्र की। परन्तु थी शान्ति विपाद-अंकिता । विचित्र मुद्रा मुख-पद्म की मिली। प्रफुल्लता-आकुलता-समन्विता । ४। प्रसादिनी पुष्प सुगंध-वर्द्धिनी । विकाशिनी-चेलि, लता-विनोदिनी । अलौकिकी थी मलयानिली किया। विमोहिनी-यादव पंक्ति मोदिनी। ५। अति जरा विजिता बहु चिन्तिता। विकलता यसिता सुख-वंचिता । सदन में कुछ थी परिचारिका । अधिकृता कृशता अवसन्नता' । ६ ।

३—श्रुत्यनुप्रास

संसार में सकल काल नृरत ऐसे ।

है हो गये अविन है जिनकी कृतज्ञा।

सारे अपूर्व गुण है हिर के वताते।

सच्चे नृरत वह भी इस काल के है। १।

कल मुरलि निनादी लोभनीयांग शोभी।

अलि कुल मित लोपो कुन्तली कान्ति शाली।

अयि पुलिकत अंके आज लीं क्यों न आया।

वह कलित कपोलों कान्त आलाप वाला। २।

सबुद्धदा फेनयुता सुशब्दिता । अनन्त आवर्त्तमयी प्रफुल्लिता । अपूर्वता अन्वित थी प्रवाहिता । तरंग मालाकुलिता कलिन्दजा । ३ ।

लीला कारी लिलत गलियों लोभनीयालयों में।
कीड़ाकारी कलित कितने केलिवाले थलों में।
कैसे भूला बन अविन को कूल को अर्कजा के ।
क्या थोड़ा भी हृदय मलता लाडिले का न होगा।४।

#### ४--यमक

वर वदन विलोके फुल्ल अंभोज ऐसा।

करतल गत होता ज्योम का चन्द्रमा था।

मृदु रव जिसका है रक्त सूखी नसों का।

वह मधुमय कारी मानसों का कहाँ है ? १।

रसवती रसना कर के कहीं,

कथित थी कथनीय गुणावली।

मधुर राग-सधे स्वर-ताल में,

कलित कीर्त्ति अलापित थी कहीं। २।

'त्रिय-प्रवास' में 'रस-कलस' की श्रिपेचा शब्दालंकारों का प्रयोग कम दिखायी पड़ता है। किन्तु जहाँ इस दिशा में कमी हुई है वहाँ श्रिथां के प्रयोग की दिशा में उल्लेखनीय वृद्धि भी हो गयी है। नीचे श्रिथां कुंकु तिपूर्ण कुंकु पद्य दिये जाते हैं:—

#### १--उपसा

बैठे नीचे जिस विटप के श्याम हों उसी का। कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के छे हिलाना। यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। मेरे चिन्ता-विजित चित का क्लान्त हो काँप जाना। १।

हरीतिमा का सुविशाल सिन्धु सा।

मनोज्ञता की रमणीय भूमि सा।
विचित्रता का ग्रुभ सिद्ध पीठ सा।

प्रशान्त बृन्दावन दर्शनीय था। २।

मृदुल कुसुम सा है औ तुने तूल सा है।

नव किशलय सा है स्नेह के उत्स सा है।

सदय हृदय अधो श्याम का है वड़ा ही।

अहह हृदय मा के तुल्य तो भी नहीं है। २।

#### २—उत्प्रेचा

यह अभावुकता तम पुंज की। सह सकी नहि तारक-मण्डली। वह विकाश-निवर्द्धन के लिए। निकलने नस-सण्डल में लगी। १।

तदिप दर्शक-लोचन-लालसा।
फलवती न हुई तिलमात्र भी।
नयन की लखके यह दीनता।
सकुचने सरसीरुह भी लगे। २।

सव नभतल तारे जो उगे दीखते है। यह कुछ ठिठके से सोच मे क्यों पड़े है।

वज दुख लख के ही क्या हुए है दुखारी। कुछ व्यथित बने से या हमें देखते है। २।

सिख ! मुख अव तारे क्यों छिपाने लगे है ? वह दुख लखने की ताब क्या है न लाते।

परम विफल होके आपदा टालने मे । , वह मुख अपना है लाजसे क्या छिपाते १४।

क्षितिज-निकट कैसी लालिमा दीखती है ? बह रुधिर रहा है कौनसी कामिनी का ?

विहग विकल हो हो बोलने क्यों लगे है ? सिंख ! सकल दिशा में आग सी क्यों लगी है ? ५ !

## ३—श्रपहनुति

विपुल नीर बहाकर नेत्र से।

मिष कलिन्द-कुमारि-प्रवाह के।

परम कातर हो रह मौंन ही। रुदन थी करती ब्रज की धरा। १।

वढ़ा स्वशाखा-मिप हस्त प्यार का ।

दिखा घने पल्लव की हरीतिमा।

परोपकारी जन-तुल्य सर्वदा।

सशोक का शोक अशोक मोचता। २।

### ४-संदेह

थोड़ी लाली पुलिकतकरी पंखड़ी मध्य जो है। क्या सो वृन्दा-विपिन-पति की प्रीति की व्यंजिका है। जो है तो तू सरस रसना खोल ले औ वता दे। क्या तू भी है प्रिय गमन से यों महाशोक-मग्ना। १। क्या तू भी है रुदन करती यामिनी-मध्य ये ही।
जो पत्तों में पतित इतनी बारि की बूँदियाँ हैं।
पीड़ा-द्वारा मिथत उरके प्रायशः काँपती है।
या तृ होती मृदु पवन से सन्द आन्दोलिता है। २।
आ के तेरे निकट कुछ भं मोद पाती न मैं हूँ।
तेरी तीखी महँक मुझको किंदता है बनाती।
क्यों होती है सुरिभ सुखदा माधवी मिल्लका की।
क्यो तेरी है दुखद मुझको पुष्प बेला बता तू।

इन थोड़े से उदाहरणों से ही स्पष्ट हो जायगा कि 'शियप्रवास' की रचना करने के समय हिरिश्रोध जी की कला प्रौढ़ विकास-सम्पन्न हो गयी थी; उसमे यथेष्ट गम्भीरता का समावेश हो चुका था। 'रस-कलस' के श्राधकांश पद्यों में उन विचारों श्रोर भावों को भी हिरिश्रोध जी मूर्त रूप प्रदान नहीं कर सके थे जो 'ठेठ हिन्दी का ठाठ' श्रौर 'श्रध-खिला फूल' मे श्रंकुरित होकर श्राधक विकास की श्रपेचा कर रहे थे। यह सच है कि उन्होंने लोकप्र मिका श्रादि नायिकाश्रों का चित्रण करके एक विशेषता उत्पन्न की थी। परन्तु रीति प्रन्थ की शैली श्रौर उसके चेत्र ने उनकी कला के हाथ पाँव वाँध दिये थे श्रौर कई वर्षों वाद जब 'प्रियप्रवास' का उन्मुक्त वातावरण उसे प्राप्त हुश्रा तभी संकोच से त्राण पाकर वह विस्तारोन्मुख हुई। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि 'प्रियप्रवास' हिरश्रोध जी की कला की उन्नित का श्रन्तिम सोपान है, इसके बाद दूसरी ही दिशा मे उसकी गित श्रारम्भ हो गयी।

# चतुर्थ खगड ।



# हरिश्रोध जी की काव्य-रचना के चेत्र में एक नवीन विकास

'अधिखला फूल' में जिन थोड़े से चौपदों का समावेश किया गया है उन्हीं का विकसित स्वरूप हमें हरिश्रोध जी के 'वोलचाल', 'चोखे-चौपदें' श्रोर 'चुभते चौपदें' में मिलता है। इन प्रंथों के विषय, छन्द, भाषा श्रादि की दिशा में परिवर्तन हो जाने से 'प्रिय-प्रवास' श्रोर इसके बीच एक बहुत बड़ी खाईं सी दिखायी पड़ने लगती है। किन्तु वास्तव में इस खाईं का श्रास्तत्व हमारी कल्पना ही में है। जिस लेखनी ने 'प्रिय-प्रवास' की रचना की उसीने चौपदों की सृष्टि भी की, यह बात तब श्रसंगत न जान पड़ेगी, जब हम हरिश्रोध जी की संस्कृत श्रोर फारसी शिचा के कारण प्रस्फुटित होने वाले उनके संस्कारों पर दृष्टि एक्खें। श्रस्तु

हिन्दी-साहित्य में चौपदों को क्या स्थान मिल सकता है, इस सम्बन्ध में कुछ कथन करने के पूर्व में उस प्रवृत्ति का थोड़ा सा विकास दिखा देना चाहता हूँ, जो हिन्दी-साहित्य के आदि काल से ही हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों के एक दूसरे के सन्निकट आने के कारण उसमें विद्यमान रही है तथा क्रमशः वल संग्रह करती गयी है।

भारतवर्ष में मुसलमानों के आगमन के अनन्तर जब उनका और हिन्दुओं का सम्मिलन सामाजिक जीवन होत्र में होने लगा तब इसका प्रभाव सब से पहले हिन्दों भाषा में फारसी और अरबी शब्दों के प्रवेश के रूप में प्रगट हुआ। धीरे धीरे ये शब्द साहित्यिक भाषा में भी स्थान पाने लगे। हिन्दी कवियों की कतिपय रचनाओं को पाठक देखें।

1—सुनि गज्जने अवाज चढ़यो साहाबदीनबर।

खुरासान मुळतान कास काविलिय मीर धुर।

जंग खरन जालिम जुझार भुज सारभार भुअ।

धर धमंकि भिज सेस गम्रन रिव छिप्प रैन हुअ।

उलिट प्रवाह मनौ सिन्धु सर रुक्ति राह अड्डो रिहिय।

तिहि धरिय राज प्रथिराज सौ चन्द वचन इहिविधि कहिय।

\* \* \* \*

खुरासान मुलतान खंघार मीरं। बलक सोबलं चूक अचृक तीरं। फिरंगी हलंबी समानी। सहंगी ठटी ठट्ट बल्लोच ढालं निसानी। मँजारी चखी मुक्ख जम्बक्क लारी। हजारी हजारी इकें जोध पुराकी अम्ब्बी पटी तेज ताजी । तुरक्टी महाबान कम्मान बाजी। एसे सीव असवार अगोल गोलं। भिरे जून जेते सुतत्ते अमोलं। तिनं मद्धि सुलतान साहाब आपं। इसे रूप से फौज बरनाय तिनं घेरियं राज प्रथिराज राजं । चिहाँ घार घन घार नीसान बाजं।

— चन्दबरदाई

२ — एमन उमत बुढ़ घोड़वो न चढ़ इक जारि घोड़ रंग रंग जंग। वाघ छाल जे बसहा पलानल सायम लगले तंग। — विद्यापित

२-मुरशिद नैनों बीच नबी है

स्याह सपेद तिलों विच तारा अविगत अलख रवी है। आँखी मद्धे पाँखी चमके पांखी मद्धे द्वारा। तेहि द्वारे दुरवीन लगावे उतरे भी जल पारा। सुन्न सहर में बास हमारा तहँ सरवंगी जावे। साहब कबिर सदा के संगी शब्द महल ले आवे।

—कवीर दास

४—हे री मैं तो प्रेम दिवाणी मेरा दरद न जाणे कोय।
सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोणा होय।
गगन मंडल पै सेज पिया की किस विध मिलणा होय।
घायल की गति घायल जाने की जिन लायी होय।
जौहरी की गति जौहरी जाने की जिन जौहर होय।
दरद की मारी बनबन डोल्टूँ बेद मिला निहं कोय।
मीरा की प्रभु पीर मिटैगी जब बेद सॅविंध्या होय।

—सीरावाई

५— मित्रॉ <u>दोस्त माल</u> धन छड्डि चले अति भाइ। — नानक

६ — अद्भुत एक अनूपम बाग ।

जुगल कमल पर गजवर क्रीट्त तापर सिंह करत अनुराग ।

— सूर दास

७—गई बहोरि <u>गरीबनेवाजू</u>। सरल सबल <u>साहेब</u> रघुराजू। — तलसी दास

८ — कह्यो विश्वकर्मा को हिर तुम जाय कर,

नगर सुदामा को बनाओ बेग अब ही।

रतन जटित धाम सुबरणमयी सब,

कोट औं बजार बाग फूलन के तब ही।

— भूषण ।

कल्पबृक्ष द्वार गज रथ असवार प्यादे,
कीजिए अपार दास दासी देव छव ही।
इन्द्र औ कुबेर आदि देव वधू अपसरा,
गंधरव गुणी जहां ठाढ़े रहे सब ही।
—नरोत्तम दास।

- ९ दुझही में मेरा धणी, पडदा खोलि दिखाइ।
  आतम सो परमातमा, परगट आणि मिलाइ।
  यह मसीत यह देहरा, सतगुरु दिया दिखाइ।
  भीतर सेवा वंदगी, बाहर काहे जाइ।
  -- दादू द्याल
- १० छप्यो नेह कागज हिये, भई लखाइ न टॉक। विरह तचे उघरवो सु अव, सेहुँड को सो ऑक।
- ११ छूटत कमान और तीर गोली बानन के,

  मुसिकल होत मुरचान हूँ की ओट मै।

  ताही समै सिवराज हुकुम के हल्ला कियो,

  दावा बॉधि पार हला वीर भट जोट मै।

  भूपन भनत तेरी किम्मित कहां लो कहों,

  हिम्मत यहाँ लिग है जाकी भट झोट मै।

  ताव दे दे मूँ छन कँगृरन पै पाँच दे दे,
  अरि मुख घाव दे दे कूदे परें कोट मैं।

1२—जंग मे अंग कठोर महा मद नीर झरै झरना सरसे है।

झूलिन रंग घने मितराम महीस्ह फूल प्रभा विकसे हैं।

सुन्दर सिन्दुर मंडित कुम्भिन गैरिक श्रद्ध उतंग लसे है।

भाऊ दिवान उदार अपार सजीव पहार करी बकसे है।

—मितराम।

हूँ मैं मुश्ताक तेरी स्रत का न्र देखि

दिल भिर पूरि रहै कहने जवाव से।

मेहेर का तालिब फ़कीर है मेहेरबान चातक
ज्यों जीवता है स्वाति वारे आब से।
तु तो है अयानी यह ख़बी का ख़ज़ाना तिसे
खोलिक्यों न दीजें सेर कीजिये सवाव से।

देर की न ताब जान होत है कबाब बोल हयाती का आब बोला मुख महताब से।

—कुछपति ।

१२—आध पाव तेल में तयारी भई रोशनी की,
आध पाव रूई मे पोशाक भई बर की।
आध पाव छाले को गिनौरां दियो भाइन को,
माँगि माँगि लायो है पराई चीज़ घर की।
आधी आधी जोरि बेनी किव की विदाई कीनी
व्याहि आयो जब तें न बोले बात थिर की।
देखि देखि कागद तबीअत सुमादी भई,
सादी काह भई बरबादी भई घर की।

वेनी

१४—राजा चंचल होय मुलुक को सर किर लावै।

पंडित चंचल होय सभा उत्तर दे आवे।

हाथी चंचल होय समर में सूँड़ि उठावै।

घोड़ा चंचल होय झपटि मैदान दिखावै।

हे ये चारो चंचल भले राजा पंडित गज तुरी।

वैताल कहै विक्रम सुनो तिरिया चंचल अति बुरी।
—वैताल

मुख सरद चंद पर ठहर गया जानी के बुंद पसीने का । या कंचन कुन्द कली ऊपर झमकाहट रक्खा मीने का। देखे से होश कहाँ रहवे जो <u>पिदर वृ अली</u> सीने का। या लाल बदख्शां पर खींचा चौका इलमास नगीने का। —सीतल

१५—सामिल मे पीर मे सरीर में न मेद राखे,

हिस्मत कपाट को उघार तो उघिर जाय।

ऐसो ठान ठाने तो बिना हूँ जंत्र मंत्र किये,

साँप के जहर को उतार तो उतिर जाय।

ठाकुर कहत कछ कठिन न जानो अब,

हिस्मत किये ते कहो कहा ना सुधिर जाय।

चारि जने चारिहू दिसा तें चारो कोन गहि,

मेरु को हिलाय के उखार तो उखिर जाय।

—ठाकुर

१६ — चसमन चसमा प्रेम को, पहिले लेहु लगाय।
सुन्दर मुख वह मीत को, तब अवलाको जाय।
— रस निधि

१७—बेटा बिगरे बाप सो, किर तिरियन को नेहु।

लटा पटी होने लगी, मोहि जुदा किर देहु।

मोहि जुदा किर देहु, घरीमा साया मेरी।

ले हो घर अरु द्वार, करों मैं फुजिहत तेरी।

कह गिरिधर किवराय, सुनौ गदहा के लेटा।

समय परयो है आय, बाप सों झगरत बेटा।

—गिरिधर

१८—वंज सकोच गड़े रहे कीच में मीनन बोरि दियों दह नीरन।
दास कहै मृगहूँ को उदास के वास दियों है अरन्य गॅभीरन।
आपुस में उपमा उपमेय हैं नेन ये निन्दत है किव धीरन।
खंजन हूँ को उड़ाय दियों हलुके किर डारे अनंग के तीरन।

---दास

१९—फहरें फुहारे नीर नहर नदी सी बहैं,
छहरें छबीन छाम छीटिन की छाटी है।
कहें पदमाकर त्यों जेठ की जलाकें तहाँ,
पार्वें क्यों प्रवेश बेस बेलिन की बाटी है।
बारहू दरीन बीच चारहू तरफ तैसी,
बरफ विछाई तापे सीतल सुपारी है।
गजक अँग्र सी अँग्र से उची है कुछ,
आसव अँग्र को अँग्र ही की टाटी है।
- पदमाकर

उक्त पद्यां के रेखांकित शब्दों से हिन्दू किवयों की प्रवृत्ति स्पष्ट है। फिर भी उन्होंने फारसी और अरबी के छन्दों को ग्रहण नहीं किया। मुसलमान किवयों ने भी हिन्दी ही के छन्दों का व्यवहार किया और अपनी भाषा में फारसी अरबी के प्रायः उतने शब्द आने दिये जितने साहित्यिक भाषा में गृहीत थे। कुछ मुसलमान किवयों की रचनाएँ देखिए:—

मैं यह अर्थ पंडितन बूझा। 3---कहा कि हम कुछ और न सूझा। चौदह अुवन जो हत उपराही । सो सब मानुष के घट माहीं। चितौर मन राजा कीन्हा । हिय सिंहल बुधि पद्मिनि चीन्हा। गुरू सुवा जेहि पंथ दिखावा । विना जगत सो निरगुन पावा। नागमती यह दुनिया घंघा । बाँघा सोई न यह चित बंधा । दूत सोई सेतानू । राघव सुलतानू अलाउदी माया

२ - रिहमन सूधी चाल सो प्यादा होत वज़ीर।

प्रज़ी मीर न है सके देहें की तासीर।

— रहीम

३—अलक मुवारक तियवंदन, लटिक परी यो साफ । खस नवीस मुनसी मदन लिख्यो कॉच पर काफ । - मुवारक

हिन्दु श्रों श्रोर सुसलमानों का यह श्रादान-प्रदान उन्हे राष्ट्रीयताविकास की श्रोर श्रयसर कर रहा था। सामाजिक जीवन की सरलतावृद्धि के लिए यह एक श्रच्छा साधन सिद्ध हो रहा था। खेद है, कई
कारणों से इस कार्य्य की पूर्ति में बाधा पड़ गयी, चिनमें से प्रधान थी
मुसलमानों संस्कृति को हृद्यंगम करने के सम्बन्ध में हिन्दू संस्कृति की
श्रसमर्थता। इस स्वाभाविक प्रगति में हिन्दू संस्कृति की श्रोर दुवलता
प्रगट होते ही मुसलमानी संस्कृति ने उस पर श्रपना श्रातंक फैलाया श्रोर
क्रमशः श्रपने प्रति थोड़ा सा श्राकर्षण उत्पन्न कर लिया। इस परिस्थिति
का प्रभाव साहित्य-चेत्र में भी व्यक्त हुश्रा। यह श्रमिव्यक्ति सब से
पहले भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र की रचना में देखी गयी। उन्होंने श्रपनी कृति
में न केवल फारसी श्रोर श्ररबी के शब्दों को श्रॉख मूँद कर श्राने
दिया, बल्कि छन्द भी उन्हीं साहित्यों से लिये। उनकी निम्नलिखित
पंक्तियाँ देखिए:—

भारतेन्दु के वाद श्रनेक किवयों ने गृजलें लिखीं। उनकी रचनाश्रों के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं:—

१——विवादी बढ़े है यहां कैसे कैसे, कलाम आते है दरमियां कैसे कैसे।

जहां देखिए म्लेच्छ सेना के हाथों,

मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे।

वने पड़के गौरण्ड भाषा द्विजाति,

मुरीदाने पीरे मुगां कैसे कैसे।

बसो मूर्खते देवि ! आय्यों के जी मे,

तुम्हारे लिए है मकां कैसे कैसे।

अनुद्योग आलस्य संतोप सैवा,

हमारे भी हैं मिहरबाँ कैसे कैसे।

× × ` × ~ ~ ×

प्रताप अब तो होटल मे निर्लं जता के,

मज़े लढ़ती है ज़बां कैसे कैसे।

--प्रताप नारायण मिश्र

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

२ — बुढ़ापा नातवानी ला रहा है। ज़माना ज़िन्दगी का जा रहा है।

किया क्या ख़ाक आगे क्या करेगा।

अलीरी वक्त दौड़ा आ रहा है।

-- नाथू रामगंकर शस्मी

२--न बीबी बहुत जो में घबराइए। सम्हलिए जुरा होश में आइए।

किसी ने तुम्हारा विगाड़ा है क्या।

सुन् हाल मै भी तो उसका ज़रा।

न उडती में यो मौत का नाम छो। कहां सौत मत सोत का नाम छो। वही पहनो जो कुछ हो तुमको पसंद ।

कसो और भी चुस्त महरम के बंद ।

करो और किल्यों का पाजामा चुस्त ।

वह धानी दुपट्टा वह नकसक दुरुस्त ।

वह दाँतों मे मिस्सी धड़ी पर धड़ी ।

रहे ऑख आईने ही से लड़ी ।

कड़े को कड़े से बजाती फिरो ।

. वह बाँकी अदाएँ दिखाती फिरो ।

——वालमुकुन्द गुप्त

४—कहीं पै स्वर्गीय कोई बाला सुमंज बीणा बजा रही है।

सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है।

हरेक स्वर मे नवीनता है, हरेक पद में प्रवीनता है।

निराली लय है औं लीनता है, अलाप अद्मुत मिला रही है।

अलक्ष्य पर्दों से गत सुनाती तरल तरानों से मन लुभाती।

अन्द्रे अटपट स्वरों में स्विगिक सुधा की धारा वहा रही है।

कोई पुरंदर की किंकरी है कि या किसी सुर की सुंदरी है।

वियोग तप्ता सी भोग सुक्ता हत्य के उद्गार गा रही हैं।

—श्रीधर पाठक

प—िलल रही है आज कैसी भूमि तल पर चाँदनी।

खोजती फिरती है किसको आज घर घर चाँदनी।

घन घटा घूँघट उठा मुसकाई है कुछ ऋतु शरद।

मारी मारी फिरती है इस हेतु दर दर चाँदनी।

रात की तो बात क्या दिनमें भी बन कर कुन्द कांस।

छाई रहती है बराबर भूमि तल पर चाँदनी।

× × × ×

कहो तो आज कहदें आपकी ऑखों को क्या समझे।

सिता सिंदूर म्रामद युक्त कुछ अद्भुत दवा समझे।

अगर इसको न मानो तो बता दें दूसरी उपमा। सहित हाला हलाहल मिश्रिता सुन्दर सुधा समझे।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

वीरों की सुमाताओं का जो यश नहीं गाता।

वह व्यर्थ सुकिब होने का अभिमान जनाता।

जो वीर-सुयश गाने में है ढील दिखाता।

वह देश के वीरत्व का है मान घटाता।

दुनियाँ में सुकिव नाम सदा उसका रहेगा।

जो काव्य मे वीरों की सुभग कीर्त्ति कहेगा।

---भगवान दीन

हिन्दी-साहित्य में इन छन्दों का प्रवेश अवाञ्छनीय नहीं है। सस्कृत वृत्तों का हिन्दी काव्य मे उपयोग होना यदि अहितकर नहीं है, तो इन फारसी के छन्दों का भी नहीं हो सकता। किन्तु, इन्हें प्रहण करते समय हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि हिन्दी साहित्य के व्यक्तित्व की रचा करते हुए ही ऐसा करना कल्याणकारों हो सकता है; उसे किसी अन्य प्रभाव के अधीन बना कर नहीं। कहने का आशय यह है कि यदि हमें गृजल या फारसी अरबी के अन्य वहों से काम लेना है तो इन छन्दा का हम अपने साहित्य के व्यक्तित्व के अनुरूप संस्कार कर लें।

हिन्दी में अधिकांश मे मात्रिक छन्दों ही का प्रचलन है, पदों में जितनी मात्राएँ नियत हैं उनसे अधिक या कम मात्राओं का होना वहुत बड़ा दूषण माना जाता है। दीर्घ अचरों को दीर्घ और हस्व अचरों को हस्व पढ़ने ही की हमारे यहां परिपाटी है। निस्सन्देह सूरदास और तुलसी दास के पदों में कहीं कहीं दीर्घ अचरों को हस्व रूप पढ़ने की आवश्यकता हो जाती है, किन्तु उसे नियम का अपवाद ही सममना चाहिये। मात्रिक छन्दों को अलग कर देने पर सबैया हो एक ऐसा छन्द रह जाता है जिसमे नियत स्थानो पर हस्व अचरों की आवश्यकता होने

के कारण दीर्घ अन्नरों को हम्ब स्वर में पढ़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक सवैया देखिए:—

्रं बौरे ग्सालन की चिंद डारन को किल क्कित मौन गहैना। ठाकुर कुंजन पुंजन गुंजत भौरन को वै, चुपेबो चहै ना। सीतल मंद सुगंधित बीर समीर बहै तन धीर रहै ना। व्याकुल कोनो बसन्त बनाय के जाय के कन्त सों कोऊ कहै ना।"

यह तेईस अत्तरों का सबैया है। इसमें एक दीर्घ के बाद दो हस्त स्वर के अत्तर होने चाहिए और अन्त मे दो दीर्घ। किन्तु स्पष्ट ही है कि अनेक हस्व अत्तरों के स्थान में दीर्घ अत्तर विद्यमान हैं। उन्हे विकृत कर के पढ़ने पर इस सबैया का स्वाभाविक स्वर के चढ़ाव-उतार के अनुसार निम्नलिखित रूप होगा:—

' बौर रसालन की चिंद डारन को किल क्कित मौन गहैना।
ठाकुर कुंजन पुंजन गुंजत भौरन को व चुपैब चहै ना।
सीतल मंद सुगंधित बीरसमीरबहै तन धीर रहै ना।
ब्याकुल कीन बसंत बनाय क जाय क कंत स कोड कहै ना।"
इस दोष से सर्वथा मुक्त एक सर्वेया देखिए:—

''अमरी इस मोहन मानस के बस मादक है रस भाव सभी।
मधु पी कर और मदान्ध न हो उड़ जा अब है कुशलत्व तभी।
पड़ जाय न पंकज बंधन में निशि यद्यपि है कुछ दूर अभी।
दिन देख नहीं सकते सिवशेष किसी जन का सुख-भोग कभी।"

उक्त रचना में दो हस्त्र के बाद एक दीर्घ अचर का निर्वाह नियम-पूर्वक हुआ है। अस्तु। इस एक छन्द को छोड़ कर हिन्दी मे अन्य कोई भी छंद ऐसा नहीं है जिसमें इस अस्त्राभाविकता का समावेश संभव हो और यदि कविगण चाहे तो उक्त सवैया का अनुसरण करके इस दोष छा भी मार्जन कर डालें। परन्तु हिन्दी-साहित्य के छन्दों में जो बात अपवाद-स्वरूप है वहीं फारसी के वहों में नियमानुसार गृहीत है। मैंने हिन्दी कवियों की जो गृज़लें उद्धृत की है, उनमे स्वच्छन्दता-पूर्वक दीर्घ अच्चर हस्व रूप में प्रहण किया गया है। उदाहरण के लिए नम्बर चार के उद्धरण की अंतिम पंक्तियों को स्वामाविक स्वर के अनुसार पढ़ कर लिखिए। देखिए उनका रूप कितना विकृत हो जाता है, शब्दों का अंग कितना तोड़ना मरोड़ना पड़ता है:—

'बीरो कि सुमाता अँ का जो यश नहीं गाता।

वह व्यर्थ सुकिव होन क अभिमान जनाता।

जो वीर सुयश गान में है डील दिखाता।

वह देश क वीरत्व का ह मान घटाता।

दुनिया में सुकिव नाम सदा उस क रहेगा।

जो काव्य में वीरो क सुभग कीर्त्ति कहेगा।"

'त्रियप्रवास' महाकात्र्य के प्रकाशित हो जाने के बाद हरिश्रोध जी का ध्यान हिन्दी साहित्य के सीतर इस श्रनमेल तत्त्व के प्रवेश की श्रोर श्राकुष्ट हुआ। उनका जितना श्राधकार संस्कृत पर है उतना ही फ़ारसी पर भी है; वे हिन्दी के जितने मार्मिक विद्वान हैं उतने ही उर्दू के भी है। परन्तु हिन्दी साहित्य के एक सुयोग्य प्रतिनिधि के रूप में श्रात्मरत्ता के श्रातिरिक्त एक श्रन्य भाव से भी वे इस कार्य्य की श्रोर प्रवृत्त हुए। श्रभी तक हमारे साहित्य में केवल कुछ फ़ारसी शब्दो ही का प्रवेश हो सका था, फ़ारसी तथा उससे प्रभावित उर्दू भापा के साहित्य को जो एक वहुत वड़ी विशेषता भाषा के संस्कार, परिष्कार, परिमार्जन के रूप मे देखी जाती है, दैनिक जीवन में व्यवहृत मुहावरों के सहारे खड़े होने वाले काव्य-माधुर्य्य का जो श्रमुपम श्रंगार उक्त दोनो भाषाश्रों में मिलता है—जिसके प्रति हिन्दी के खड़ी वोली के श्रधकांश कवियों का ध्यान उचित मात्रा में नहीं है—वह मुसलमानी साहित्य का

एक : प्रधान अंग हैं। और इसलिए यह तथ्य हैं कि यदि हिन्दुओं और मुसलमानों का वास्तिवक सम्मिलन किसी भी चेत्र में सबसे पहले सम्भव है, तो वह साहित्य-चेत्र ही है। यदि साहित्य में कोरी नक़ल को प्रोत्साहन न देकर हम मूल्यवान् आदान-प्रदान को स्थान देंगे तो उससे पारस्परिक सहानुभूति और एक दूसरे के प्रति आदर-भाव की दृद्धि होगी। इस दृष्टि से हरिऔध जी इस दिशा में अपसर होकर साहित्य-निर्माण के एक बहुत ही उपयोगी, किन्तु अन्य कियों द्वारा उपेचित विभाग की ओर कार्यरत हुए। हरिऔध जी के इस प्रयत्न का राष्ट्रीय मूल्य न भी स्वीकार करे, तो हिन्दी साहित्य के भीतर दैनिक जीवन में व्यवहृत बोलचाल के मुहावरों के प्रति उदासीनता के कारण साहित्यक भाषा और बोलचाल की भाषा में निरन्तर वृद्धि-शील व्यवधान को रोकने तथा खड़ी बोली किवता की आकाशचारिणी कल्पना-खगी को उसके घोसले और वाल-बच्चों की याद दिलान का श्रेय हरिऔध जी को देना ही पड़ेगा।

जिन लोगों को खड़ी बोली शब्द-प्रधान किन-सम्मेलन देखने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, उन्होंने देखा होगा कि अधिकांश किवयों का बहुत कम प्रभाव श्रोताओं पर पड़ता है। इसका कारण यह है कि किवयों की भाषा श्रोताओं के लिए अनम्यस्त होती है; उसमें एक श्रोर तो दार्शनिकता की निस्सीम उड़ान का आयोजन किया जाता है और दूसरी ओर दैनिक वोलचाल में व्यवहृत मुहावरों से कोई काम नहीं लिया जाता। निस्सन्देह तुलसीदास या सूरदास जी की भाषा से किन भाषा किन-सम्मेलनों की किवताओं में नहीं लिखी जाती, लेकिन यदि सूरदास या तुलसी दास के भजन अथवा काव्य सुनाये जायँ तो सम्भव है, खड़ी वोली के इस प्राधान्य-काल में भी उन्हों की ओर लोग अधिक आकर्षित हों। इसका कारण यही है कि ब्रज भाषा या अवधीं के किवयों ने मुहावरों की उपेत्ता नहीं की है। नीचे कुछ अवतरण देखिये:—

—सूरदास

२—हरिख न बोली लिख लिल निरिख अमिल सँग साथ।

ऑ खिन ही में हॅिस घरधो शीश हिये घरि हाथ।

सुरत दुराई दुरत निहं प्रगट करत रित रूप।

छुटे पीक और उठे लिलो औठ अनुए।

बिरह-जरी लिख जीगननु कह्यों न उहि कै बार।

अहे भाव भिज भीतरी बरसत आज अगार।

कहा कहीं वाकी दशा हिर प्राणन के ईस।

बिरह-ज्वाल जरिबो लिखे मिरिबो भयो असीस।

रंग राती राते हिये प्रीतम लिखो बनाय।

पाती कातो बिरह की छाती रही लगाय।
—िबहारी

३ — हाथ तसबीह िलये प्रांत उठे बंदगी को
आप ही कपट रूप कपट सु जप के।
आगरे में जाय दारा चौक मे चुनाय लीन्हों
लग्न हू लिनायो मानो सरे बूढ़े वप के।
कीन्हों है सगोत घात सो मै नाहिं कहीं फेरि
पील पे तोरायो चार चुगुल के गप के।
भूपन भनत लर लन्दी मितमन्द महा
सौ सौ चूहै खाय के बिलारी बैठी तप के।

अ—लागी लागी क्या करें लागी बुरी बलाय ।

लागी सोई जानिए जो वार पार है जाय ।

गाँठी दाम न बॉधई निहं निर से नेह ।

कह कबीर ता साधु के हम चरनन की खेह ।

प-सुनि अंगद सकोप कह बानी।

बोलु सँभारि अधम अभिमानी।

राम मनुज बोलत अस बानी।

गिरिहि न तब रसना अभिमानी।

मै तब दशन तोरिबे लायक।

आयसु पै न दीन्ह रघुनायक।

बालि कबहुँ अस गाल न मारा।

मिली तपिसन ते भयिस ल्वारा।

बैठा जाइ सिहासन फूली।

अति अभिमान त्रास गा भूली।

—-तुलसीदास

अव आधुनिक काल की खड़ी बोली की कुछ कविताएँ देखिए:—

- भहा पितव्रत धर्मी धारिणी किस नितिम्बनी ने अमरेश।
   निज चारुता दिखा कर तेरे चंचल चित में किया प्रवेश।
   क्या तू यह इच्छा रखता है कि वह नोड़ लज्जा का जाल।
   तेरे कण्ठ देश में डाले आकर अपने बाहुमृणाल।
   —महाबीर प्रसाद द्विवेदां
  - २—सायंकाल हवा समुद्र तट की, नेरोग्य कारी महा।
    प्रायः शिक्षित सभ्य लोग नित ही आते इसी से वहाँ।
    वैठे हास्य-विनोद-मोद करते सानन्द वे दो घड़ी।
    सो शोभा इस दृश्य को हृद्य को, है तृप्ति देती वड़ी।
     कन्हैयालाल पोदार

- ३—अति खल की संगति करने से, जग में मान नहीं रहता है। लेहें के सँग में पड़ने से, घन की मार अनल सहता है। सबसे नीति-शाख कहता है, दुष्ट संग दुख का दाता है। जिस पय में पानी रहता है, वहीं खूब औटा जाता है। —रामचरित उपाध्याय
  - श जिनहिं ईरषा होति नहीं पर उन्नित देखे।
     चादुकारि अनजान वस्तु है जिनके छेखे।
     राजनीति को तत्त्व करत निहं चित आकरसन।
     धर्मनीति के ऊपर जो वारत तन-मन-धन।
     जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी
  - ५ इस भॉति पायी वोर गति सौभद्र ने संग्राम मे।

    होने छगे उत्सव निहत भी शत्रुओ के धाम मे।

    पर शोक पाण्डव पक्ष मे सर्वत्र ऐसा छा गया।

    मानो अचानक सुखद जीवन-सार सर्व बिला गया।

    प्रिय मृत्यु का अग्रिय महा संवाद पाकर विष भरा।

    चित्रस्थ सी निर्जीव मानो रह गयी हत उत्तरा।

    संज्ञा-रहित तत्काल ही फिर वह धरा पर गिर पड़ी।

    उस काल मूर्च्छा भी अहो हित कर हुई उसको बड़ी।

     भैथिलीगरण गुप्ता

दोनों प्रकार के उक्त अवतरणों की तुलना कीजिए; आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ मुहावरे आये हैं वहाँ एक अनूठे सौन्दर्य की सृष्टि हो गयी है। नीचे एक गद्य अवतरण दिया जाता है देखिए उसमें मुहावरों के प्रयोग ने कितना रस भर दिया है—

"एक दिन अपने शान्ति-निकेतन में बैठा हुआ मैं कुछ सोच रहा था, अछूते फूल तोड़ना चाहता था, अच्छे बेल बूटे तराशने में लगा था,

<sup>†</sup> मैंने जान बूम कर ऐसे विषयों पर लिखी गयी कविताएँ नहीं उद्धृत की हैं जो मुहावरों के समावेश के अनुकूल नहीं होते ।

किन्तु अपना सा मुँह लेकर रह जाता था, समुद्र में डुबकी बहुत लोग लगाते हैं परन्तु मोती सब के हाथ नहीं लगता। हलवा खाने के लिए मुँह चाहिए, आकाश के तारे तोड़ना सुलभ नहीं, परन्तु डमंगें छलागे भर रहीं थी, बामन होकर चाँद को छूना चाहती थी, जी मे तरह तरह की लहरें उठती थी, रंग लाती थीं, चमकती दमकती थीं, किन्तु थोड़ी ही देर में लोप हो जाती थीं। इसी समय एक मक्खीचूस आ धमके, आपको छुछ चन्दा लग गया था, आप उससे अपना पिंड छुड़ाना चाहते थे। आते ही बोले, आप अपने रूई सूत में कब तक उलमें रहेंगे, छुछ मेरी भी सुनिए। मैंने कहा, क्या सुन्, आप बड़े आदमी है, आपको कौड़ियों को दाँत से न पकड़ना चाहिए। यह सुनतेही वे अपना दुखड़ा सुनाने लगे, नाक में दम कर दिया, मैं ऊब उठा और अचानक कह पड़ा—

''छोड़ देगा कौडियों का ही बना। यह तुम्हारा कौड़ियालापन तुम्हें।

वे विगड़ खड़े हुए, बोले वाह साहब ! मैं कौड़ियाला हूँ ? कौड़ि-याला तो सॉप होता है, क्या मैं सॉप हूँ ? अच्छा सॉप तो सॉप ही सही, कौड़ियाला ही सही, सॉप का यहाँ क्या काम।"

इन वाक्यों में से मुहावरों को निकाल दीजिए, इनका सारा मज़ा काफूर हो जायगा। जब गद्य में मुहावरों के द्वारा इतने चमत्कार की सृष्टि हो सकती है तब पद्य में तो कहना ही क्या है। केवल मुहावरों की सहायता से सरस और आकर्षक बने हुए हरि औध जी के दो पद्यों का अवलोकन की जिए:—

> 'कैसे खानपान के बखेड़े खड़े होंगे नहीं, कैसे छूत छात को अछूते बन खोवेंगे। कैसे पंथ मत के प्रपंच मे पड़ेंगे नहीं, कैसे भेद भाव काँटे पथ मे न बोवेंगे। हरिऔध कैसे पेच पाच न भरेगे पेच, कैसे जाति पाँति के कलंक पंक धोवेंगे।

धरके अनेक रूप रोकर्ता अनेकता है, एका कैसे होगा कैसे हिन्दू एक होवेंगे।" X X Х X ''कर्टेंगे पिटेंगे नोचते हैं जो नुचेंगे आप कब तक हिन्दुओं को नोच नोच खावेंगे। पच न सकेगा पेट मार के मरेंगे क्यों न परम कैसे पाहन हरिऔध धरमवीर धरमें की रखेगे धाक, ऊधमी कैसे अधम ऊधम मचावेंगे। पोटी दृह लेवेंगे चपेटेंगे लँगोटी बोटी बोटी कटे लाज चोटी की वचावेंगे।"

हरिश्रीध जी ने फारसी के बहों को प्रायः हिन्दी छन्दों का रूप दे कर, बोलचाल श्रीर मुहावरेदार भाषा में तीन प्रन्थों की रचना की है। उनके नाम हैं—(१) चोखे चौपदे, (२) चुभते चौपदे, (३) श्रीर बोल-चाल। इन प्रंथों की भाषा, शैली, भाव श्रादि मे साम्य होने के कारण एक साथ इनका श्रध्ययन करना श्रच्छा होगा।

सहदय संसार में जहाँ 'प्रियप्रवास' की करुण कविता की अच्छी ख्याति हुई थी वहाँ उसकी भाषा के संबंध में यत्र तत्र दो मत भी थे। लखनऊ-साहित्य-सम्मेलन के सभापित आसन से पं० श्रीधर पाठक ने 'प्रियप्रवास' को प्रशंसा की थी; व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने हरिश्रीध जी के पास उसके सम्बन्ध मे जो सम्मित भेजी थी, जिसे इस प्रथ के आरम्भ में पाठक देख चुके हैं, वह हरिश्रीध जी को महाकिव की कीर्त्ति का अधिकारी घोषित करती थी। परन्तु उस सम्मित में भी उन्होंने 'यदिप' शब्द असेल कहीं कहीं, कह कर हरिश्रीध जी का ध्यान 'प्रियप्रवास' की भाषा की श्रोर आकर्षित किया था। सच वात यह है कि प्रिय प्रवास की उच्च किवता के समर्थक भी उसकी भाषा के संवन्ध में अनुकूल मत नहीं रखते थे। ऐसी अवस्था में यह असंभव था कि हरिश्रीध जी पर इस आलोचनामयी परिस्थित का कोई प्रभाव न पड़े।

मेरा तो अनुमान है कि इसी प्रभाव के कारण वे 'चोखे चौपदे' आदि की रचना में दत्त-चित्त हुए, क्योंकि संस्कृत-गर्भित भाषा के निन्दकों को यह दिखाना भी आवश्यक था कि जिस लेखनी ने 'प्रियप्रवास' की सृष्टि की है वह सरल से सरल भाषा भी लिख सकती है।

उक्त काव्यों में से हरिश्रौध जी ने सब से पहले 'चोखे चौपदे' को हाथ में लिया । वे 'वैदेही वनवास' नामक महाकाव्य लिखने का संकल्प कर चुके थे। मैने हरित्रौध जी से इसमें समाविष्ट कथा का सारांश सुना है। यदि वे यह महाकाव्य लिख पाते तो निस्सन्देह वह उनके यश के लिए एक पर एक बढ़ाने का काम करता। उसे उन्होंने सरल हिन्दी में लिखने का निश्चय किया था श्रीर हिन्दी के प्रचलित छन्दो का सहारा उनकी इच्छा की अनुगामिनी लेखनी के लिए कोई कठिन कार्य्य नहीं था। किन्तु इस समय हरिश्रौध जी की मनोवृत्ति एक दूसरी दिशा में फैल रही थी। वे हिन्दू समाज को स्थिति से बहुत व्यथित थे। उनकी वेदना का ऐसा स्वरूप नहीं था कि "वैदेही-वनवास" में अप्रत्यच रूप से हिन्दू समाज के एक दो दोष दिखा कर उनकी परितृप्ति हो जाय। 'वैदेही वनवास' मे रामचन्द्र का जो चित्र श्रंकित किया जाता, वह भी मानव-चित्र ही होता, जैसाकि श्रीकृष्ण का 'श्रियप्रवास' मे है। अतएव कुष्ण के चित्रण से अल्पाधिक मात्रा मे तृप्ति-लाभ करने के अनन्तर हरिस्रोध जी को इधर विशेष आकर्षण नही था। वास्तव मे उनके जिन सामाजिक सेवा त्रादि के भावों ने श्रीकृष्ण की मूर्त्ति को संगठित किया था वे अधिक स्पष्ट, अधिक प्रत्यच और अधिक स्थूल अभिन्यक्ति प्राप्त करने के लिये लालायित थे। हरिऔध जी यदि 'वैदेही वनवास' की रचना की त्रोर प्रवृत्त हुए होते तो उनकी यह लालसा पूरी न हो सकती।

उस समय कौन से भाव उनके हृद्य को मथ रहे थे, इसका पता श्रापको नीचे के अवतरण से लगेगा —

"कोई दिन था कि हम कुछ थे, कुछ नहीं वहुत कुछ थे। देवते हमारा मुँह जोहते थे, स्वर्ग में हमारों धूम थी और धरतों हमारे उधारने

से ही उधरती थी। हम त्यासमान में उड़ते, समुद्र को छानते, जंगलों को खॅगालते खौर पहाड़ो को हिला देते थे।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

त्राज हमारे घरों में फूट पॉव तोड़ कर बैठी है, बैर त्रकड़ा हुत्रा खड़ा है, त्रवन की बन त्रायी है, त्रीर रगड़े भगड़े गुलहरें उड़ा रहे हैं। हमसे लम्बी लम्बी बातें सुन लो, लम्बी डगे भरने की कहानियाँ कहलवा लो, लेकिन लम्बी तान कर सोना ही हमें पसन्द है। × ×

हिन्दू जाित अपनी भूल भुलैयाँ मे बेतरह फॅसी है, इस से हमारा जी दुखी है, हमारा कलेजा चोट खा रहा है, दिल में फफोले पड़ रहे हैं। हमने बोलचाल में दिल के फफोले फोड़े हैं, वे उसमें चौपदे की सूरत में फूटे हैं। उसमें वे विखरे हुए हैं, इस पुस्तक में एक जगह जमा किये गये हैं। उनके छपने में अभी देर है, इधर देर की ताब नहीं। हमें जल्दी इसलिए है कि जितना ही जल्द हिन्दुओं की ऑखें खुलें, उतना ही अच्छा। हमें उनका जी दुखाना, उन्हें कोसना, उन्हें बनाना, उन्हें खिजाना, उनकी उमंगों को मटियामेट करना पसंद नहीं, अपने हाथ से अपने पाँव में कुल्हाड़ी कौन मारेगा, अपनो उगलियों से अपनी ऑखों को कौन कुचोलेगा ? मगर अपनी बुराइयों, कमजोरियों, भूलचूकों, ऐबों, लापरवाहियों और नासमिक्तयों पर ऑख डालनी ही पड़ेगो।"

हरिश्रौध जो ने सन् १९२४ मे दिल्लो के हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन के सभापित श्रासन से जो भाषण दिया था उसका निम्नलिखित श्रंश भी देखिए:—

"न वह साहित्य साहित्य है, न वह करपना करपना जिसमें जातीय भावों का उद्गार न हो। जिन काव्यो, प्रन्थों को पढ़ कर जीवनी-शक्ति जागरित नहीं होती, निर्जीव धमनिया में गरम रक्त का संचार नहीं होता, हृदय में देश-प्रेम-तरगे तरंगित नहीं होती; वे केवल निस्सार वाक्य-समूह मात्र है। जो भाव देश को, जाति को, समाज को स्वर्गीय विभव से भर देते हैं, उनमें श्रानिवचनीय ज्योति जगा देते हैं, उनको स्वावलम्बी, स्वतंत्र, स्वधर्मरत, श्रीर स्वकीय कर देते हैं, यदि वे भाव किसी उक्ति की सम्पत्ति नहीं तो वह मौक्तिक-हीन श्रुक्ति है। जिसमें सनुष्य जीवन की जीवन्त सत्ता नहीं, जो प्रकृति के पुण्य पाठ की पीठ नहीं, जिसमें चारू चरित चित्रित नहीं, मानवता का मधुर राग नहीं, सजीवता का सुन्दर स्वांग नहीं, वह किवता सिलल रहित सरिता है। जिसमें सुन्दरता विकसित नहीं, मधुरता सुखरित नहीं, सरसता विलसित नहीं, प्रतिभा प्रति पत्तित नहीं वह किव-रचना कुकि वचनावली है। जो गद्य श्रथवा पद्य जाति की श्रांखे खोलता है, पते की सुना राह पर लगाता है, मम्मवेधों वाते कह सावधान बनाता है, चूकें दिखा चौकन्ना करता है, चुटकियाँ ले सोतों को जगाता है, वह इस योग्य है कि सोने के श्रद्धरों में लिखा जावे, वह श्रमृत है जो मरतों को जिलाता है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

सौभाग्य की बात है कि दृष्टि-कोण बदला है, परम कमनीय कले-वरा शृंगार रस को किवता-सुन्दरी किन-मानस-समुच सिहासन से धीरे धीरे उतर रही है। श्रौर उस पर लोकोत्तर कान्तित्रती जातीय राग-रंजिता किवता देवी सादर समासीन हो रही है। लिलत लोला निकेतन वृन्दावन धाम श्रव भी विमुग्ध कर है, किन्तु सुजला, सुफला शस्य स्यामला भारत वसुंधरा श्राज दिन श्रधिक श्रादरवती है। तरल तरंग मयी तराणि-तनया उत्फुल्लकरी है, किन्तु प्रवहमान देश प्रेम पावन प्रवाह समान सर्व प्रिय नही। भगवान मुरली मनोहर की मधुमयी मुर-लिका श्राज भी मोहती है, मोहती ही रहेगी, किन्तु श्रव हम उसके माधुर्य्य मे देश प्रेम का पुट, ध्विन में जातीयता की धुन श्रौर सुरीलेयन में सर्जीव स्वर-लहरी होने के कामुक हैं।"

इस अवतरण में जो भाव व्यक्त किये गये हैं वे ही आई रूप में 'चोखे चौपदें' 'चुभते चौपदें' और 'बोल चाल' की कविता को प्राणान्वित करते हैं।

## चौपदों की भाषा, छन्द, और शैली

बोल चाल की भूमिका में हरिश्रीध जी ने लिखा है:—

"मैने सोचा, यदि सात आठ सौ पद्य भी इस नमूने के बन जावेगे, तो चाहे और कुछ न हो, चाहे वे किसी काम के न हो, पर मैं जो चाहता हूँ वह हो जावेगा। और वोल चाल की भाषा में लिखे गये कुछ खड़ी बोलों के पद्य जनता के सामने उपित्यत हो जावेंगे। जब हिन्दी साहित्य पर आँख डाली तो उसमें मुहाबरे की कोई पुस्तक न दिखलायी पड़ी। खड़ी बोलों कितता के फलने-फूलने के समय किसी ऐसी पुस्तक का न होना भी मुक्ते बहुत खटका। मुहाबरों की जैमों छोछालेंदर हो रही है, जैसी उसकी टॉग तोड़ी जा रही है, जैसी उनके बारे में मनमानी की जाती है, वह भी कम खलने वालों बात नहीं। इस लिये मैंने सोचा कि मुहाबरों पर ही एक पुस्तक लिखूँ। ऐसा होने पर जो नमूना मेरे सामने है, उसके अनुसार काम भी होगा और संभव है कि हिन्दी-साहित्य की कुछ सेवा भी हो जावे। अपने इस काम के लिए मैंने बाल से तलवे तक जितने अंग हैं, उन तमाम अंगों के बहुत से मुहाबरे चुने और अपना काम आरम्भ किया।"

निस्सन्देह यह संकल्प करके हिरश्रोध जी हिन्दी-साहित्य के एक - बड़े श्रभाव की पूर्त की श्रोर श्रप्रसर हुए। भारतेन्द्र वायू के वाद के जिन किवयों ने खड़ी बोली में किवता की है, उनकी भाषा की कृति-मता, श्रथवा स्वयं श्रपने प्रंथ 'ित्रयप्रवास' की भाषा की कृतिमता स्पष्ट करने के लिए साधारण बोलचाल में उत्तम कोटि की काव्य-रचना का सम्भव प्रमाणित कर देना श्रत्यन्त श्रावश्यक था। हिरश्रोध जी ऐसी भाषा लिखने में कहाँ तक कृत कार्य्य हुए यह श्रवश्य ही विचार-ग्रीय है, क्यों कि इस दिशा में उनके द्वारा प्राप्त सफलता वर्त्तमान तथा भविष्य के कवियों की काव्य-भाषा का स्वरूप स्थिर करने में बहुत कुछ हाथ वटा सकती है। पिछले पृष्टों में 'त्रियत्रवास' की भाषा के संबंध में निवेदन करते हुए मैंने कहा कि कुछ तो वृत्तों के कारण और कुछ विषय की विशेषता के कारण उसकी भाषा संस्कृत-गर्भित हो गयो। अत्राप्य यहाँ हमे यह देखना चाहिए कि इन यंथों की भाषा पर इन दो वातों का क्या प्रभाव पड़ा है।

सब से पहले जब हम 'बोलचाल' की भूमिका पर दृष्टिपात करते हैं तभी दुरंगी भाषा का परिचय हमें मिलता हैं। उसके निम्नलिखित दो अवतरणो पर विचार कीजिए:—

"मैने समभा बुभाकर उनको सीधा किया, वे चले गये, परन्तु मेरा काम बना गये। इस समय सॉम फूल रही थी, मैने सोचा इस फूलती सॉम ने ही मुमे एक अछूता फूल दे दिया। मैने पद्य को यों पूरा किया:—

कौड़ियों को हो पकड़ते दाँत से।

चाहिए ऐसा न जाना बन तुम्हें।
छोड़ देगा कौडियों का ही बना।

यह तुम्हारा कौड़ियालापन तुम्हें।''

पद्य पूरा होने पर जी में आया, राह खुल गयी, नमूना मिल गया, अब आगे बढ़ना चाहिये, यदि ऐसी ही भाषा हो और मुहाबरे की चाशनी भी चढ़ती रहे तो फिर क्या पूछना, आम के आम और गुठलों के दाम"

इस अवतरण की भाषा में वड़ी सुकुमारता, सफ़ाई, और सरसता है। परन्तु स्वयं हरि औघ जी इस भाषा का, पूरी भूमिका में भी, निर्वाह नहीं कर सके हैं। उनकी नीचे की पंक्तियाँ देखिए:—

"वीणा का वादन, कोकिल का कलरव, सुधा का स्वाद, कुसुम कुल का विकास, मृदंग की ध्वनि, त्रालक का भाषण, कामिनि-कुल का आलाप, मधुर होने ही के कारण हृदयप्राही और प्रिय होता है। फिर शब्दों के लिए उसकी आवश्यकता क्यों न होगी। सुन्दर भाव जव मधुर कोमल कान्त पदावली के साथ होता है तो मिण काञ्चन-योग हो जाता है। '''''किव के हृदय में जब भाव-स्फूर्ति होती है, जव बादलों की भाति उसके मानस-गगन में मनोमुग्ध कर विचार उमड़ने लगते हैं, जब आनन्दोच्छ्वास से जलिध की उत्ताल तरंगों के समान तरंगित उमंगों से, रसों के उच्छिलित प्रवाह से, उसको उर परिपूर्ण हो जाता है, उस समय के उसके अन्तः करण का वर्णन असम्भव है, वह मूक का रसास्वाद है, वह अनुभव जन्य है, किव स्वयं उस को यथा तथ्य अंकित नहीं कर सकता।"

उक्त दोनों त्र्यवतरणों की भाषा में कितनी विभिन्नता है! वर्णन में थोड़ी ही सी विशेषता के समावेश ने कितना ऋंतर उपस्थित कर दिया ! **अतुएव यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि भावों की रंगीनी भाषा** को रंशीन बनाये बिना नहीं रह सकती, और जब भाषा के लिये रंगीनी का प्रहण त्रावश्यक हो जायगा तब उसकी संस्कृत-गर्भित होने की त्रोर प्रवृत्ति त्र्यनिवारणीय हो जायगी । यह बड़े हर्ष की बात है कि त्र्यावश्य-कता का त्रानुभव होने पर हरित्रोध जी ने श्रपनी स्वाभाविक उमंग को कही नहीं कुचला । वे किसी भाषा-विशेष के हिमायती नहीं, जिधर उनके निर्वाचित छन्द श्रोर विषय उनको ले चलते हैं उसी श्रोर वे चलते हैं। वे भाषा-विशेष के लिये कोई विशिष्ट उत्साह भी नहीं दिखाते; यह कामना नहीं करते कि स्रागे का संपूर्ण हिन्दी-साहित्य उन्ही की निर्दिष्ट भाषा में लिखा जाय और इस संबन्ध में वे नेता कहें जाय । यदि उनमें यह लगन होती तो 'ठेठ हिन्दी का ठाट' की भाषा उत्तर की श्रोर श्रौर प्रनथ समर्पण की भाषा दित्तण श्रोर जाती हुई न दिखायी पड़ती। उस त्र्यवस्था में 'प्रियप्रवास' की भूमिका की भाषा भी ठेठ हिंदी ही होती। कान्य के लिए एक बार 'प्रिय-प्रवास' की किसी क्रिष्ट भाषा को खीकार करके वोलचाल की भाषा में कविता करने के लिए उद्यत होना श्रपना भाषाधिकार प्रगट करने की चेष्टा के साथ साथ त्रावश्यकता द्वारा प्रदर्शित पथ पर साहस पूर्वक चलने के लिए

कमर कसना भी है। वे अपनी कला के वाह्य उपकरणों को जुटाना जानते हैं और यह भी जानते है कि कौन सा परिधान उसकी शोभा-वृद्धि करेगा।

वोलचाल त्रोर चौपदों में हरित्रीध जी ने जिस विषय पर किवता की है उसके लिए उनकी भाषा सर्वथा उर्युक्त है। यह स्वोकार करना ही पड़ेगा कि हरित्रीध जी की स्वाभाविक प्रवृत्ति भाषा त्रीर छंद के निर्वाचन में उन्हें यथेष्ट सहायता देती है। यदि उसो विषय पर हिंदी के अन्य किवगण भी काव्य करना चाहे, तो संभवत उन्हें भी वैसी ही भाषा त्रीर वैसे ही छंद प्रहण करने पड़े और ऐसा न करने पर संभव है वे असफलता का सामना करने के लिए भी वाध्य हों, मैं पहले ही कह आया हूँ कि हरित्रीध जी ने इन रचनात्रो द्वारा हिन्द संस्कृति के मुिलम सस्कृति को हृद्यंगम करने के सतत किया शील प्रयत्न को आगे वढ़ाया। भाषा के चेत्र में यह कार्य्य सोलहो आने उर्दू काव्य-भाषा की स्वरूपनिमीपिका शब्दावली में कुछ हिंदो शब्दों को समाविष्ट कर के किया गया है उर्दू काव्य-शैली के प्रति हिन्दी-प्रेमियो के हृद्य में सहानुभूति-सचार की यह पहली सीर्द्त है—

वह सहानुभूति जिसके विना साहित्य के चेत्र मे मुस्लिम संस्कृति का हिंदू संस्कृति द्वारा हृद्यंगम किया जाना सर्वथा कठिन कार्य्य हो जायगा। उदाहरण के लिए नीचे के कतिपय उद्दे पद्यों को देखिये —

श्र—समझ में साफ़ आ जाये फ्साहन इस को कहते हैं। असर हो हुनने वालों पर बलागत इसकों कहते हैं। तुझे हम शायरों में क्यों न अकबर उन्तख़ब समझे। वयां ऐसा कि दिल माने ज़बाँ ऐसी कि सब समझे। श्र—मज़ा कहने का जब है यक कहे औं दूसरा समझे। अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे। कलाने मीर समझे औं ज़बाने मीरज़ा समझे। मगर अपना कहा यह आप समझे या खुटा समझे।

- मिला जिन्हें उन्हे उफ्तादगी से औज मिला।
  उन्होंने खायी है ठोकर जो सर उठा के चले।
  अनीस दम का भरोसा नहीं ठहर जाओ।
  चिराग लेके कहाँ सामने हवा के चले।
  —िकसा का कब कोई रोज़े सियह में साथ देता है।
  कि तारीकी मे साया भो जुदा रहता है इंसां से।
  फ—लब पर तेरे पसीने की बूँद अय अक़ीक़े लव।
  चशमकज़नी करे है सुहेले यमन के साथ।
  ६—निगाहो की तरह वह शोख़ फिरता है जो महफिल में।
- दुनिया तो चाहती है हंगामए परोजन।
   यां तो है जेब खाली जो मिल गया वह भोजन।

कफ़े पा के तले महवे जमाल ऑखें विछाते हैं।

उक्त अवतरणों के रेखांकित शब्द और छन्द ही उन्हें उदू किवता की विशेषता प्रदान करते हैं। हिन्दी- साहित्य मे यदि इस काव्य भाषा और काव्य-शैली को आत्मसात् करना होगा तो उसका पथ यही है कि पहले छंद हिदी छंदों के मेल में लाये जाय और उसके बाद फारसी और अरवी के ऐसे शब्द किवता में से निकाल दिये जाय जो हिंदी भाषा में सुसंस्कृत होकर नियतस्थान नहीं पा गये हैं। साथही यदि दो चार प्रचलित संस्कृत शब्दों का उसमे प्रयोग कर दिया जाय तो सोने में सुगंध की सी बात हो जायगी। यही हरिश्रौध जी ने किया है। उनके निम्निलिखत पद्य देखिए:—

"तिर सके जो न <u>दुख-लहरियों</u> में।

क्यों न उनमें तो फिर उतर देखें।

हम किसी के फटे कलेजे को।

ऑख क्यों फाड़ फाड कर देखें।

उन भली अनमोल रुचियों ओर जो। बन सुचाल अँगूठियों के नग सकीं। जी लगाएँगे भला तब किस तरह। जब नही आँखें हमारी लग सकीं। तो अहित बीज क्यों बखेरें हम। जाय हित बेलि जो नही क्यो मज़ा किरकिरा किसी का कर। ·ऑख की किरकिरी बने कोई। 🕆 एकं दूसरे के सब। क्यो न आँखें दुखें दुखे दाहे। क्यो किसी ऑख में करे उँगली। काढ़ कर आँख आँख क्यों काढ़ें। रात कैसे कटे न आँखों में। क्यो न चिन्ता भरी रहे माँखें। गया छेंद जब कि छाती मे। क्यं न छत से लगी रहे ऑखे। आँख जैसा सीप में होता नहीं। रस अञ्चता लोच सुन्दरता बड़ी। भेद है वे मोल औ वहु मोल मे। है न ऑसू की लड़ी मोती लड़ी। सुख-घड़ी है घड़ी घड़ी टलतो। दुख-घड़ी पास कब रही न खड़ीं। देखते ही सदा निगाह रहे। पुर, कहाँ आप की निगाह पड़ी।

इन पंक्तियों के रेखांकित शब्दों का प्रयोग उर्दू काव्य-भाषा मे ठीक इसी ढंग से नहीं होगा जिस ढंग से यहाँ किया गया है। छन्द की रूप-रेखा में संशोधन और संस्कृत के शब्दों को कही कही ग्रहण कर लेने की प्रहिता इन पंक्तियों की गणना उर्दू काट्य में नहीं करने देगी। उर्दू पद्यों के साथ इन पद्यों की तुलना करने से यह विभेद भली भाँति हद-यंगम हो जायगा। यह भाषा सरल हिन्दी भाषा-रूप में भी इस अर्थ में नहीं गृहीत होगी कि उसे एक साधारण, प्रामीण तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीर, आदि की भाषा की अपेत्ता अधिक सरलता से समभ लेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि उसे कहाँ स्थान मिलेगा ? क्या हिन्दु स्तानी भाषा उसे शरण देगी ? नीचे की पंक्तियों में पाठकों को हिन्दों के एक विद्वान का मत मिलेगा। उनकी चर्चा हरिश्रीध जी ने 'बोलचाल' की भूमिका में इस प्रकार की है:—

"हिन्दी भाषा के एक प्रसिद्ध विद्वान ने मेरे चौपदो की चर्चा करके मुक्त से एक बार कहा, मैं उसकी भाषा को हिन्दी नहीं कह सकता। मैंने कहा उद्व किहए। उन्होंने कहा, उद्व भी नहीं कह सकता। मैंने कहा हिन्दुस्तानी किहए। उन्होंने कहा मैं इसको हिन्दी उद्व के बीच की भाषा कह सकता हूँ। मैंने कहा हिन्दुस्तानी ऐसी ही भाषा को तो कहते हैं। उन्होंने कहा हिन्दुस्तानी में उद्व का पुट अधिक होता है, इसमे हिन्दी का पुट अधिक है। मैंने निवेदन किया, फिर आप इसे हिन्दी ही क्यों नहीं मानते। उन्होंने कहा चौपदों की बह उद्व , उसके कहने का ढंग उद्व , उस में उद्व की ही चाशनी और उद्व का ही रंग है, उसकी भाषा चटपटी भी वैसी है, उसे हिन्दी कहूँ तो कैसे कहूँ।"

जब दो विभिन्न संस्कृतियों का सम्मेलन होता है तब उनके अनुया-यियों के दो वर्ग हो जाते हैं। एक वर्ग में संरत्नणशीलता का और दूसरे में उदारता तथा पारस्परिक सहानुभूति का विकास होता है। प्रत्येक संस्कृति की अनुयायिनी आति के कट्टर पंथी वर्ग उदार दल को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और कोई भी उसे अपनी श्रेणी में परिगणित करने के लिये तैयार नहीं होता। थोड़े समय के लिए ऐसा जान पड़ने लगता है मानों वह उदार दल अस्पृश्य हो गया है। परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं होती। प्राकृतिक नियमों से प्रश्रय पा कर क्रमशः उदार दल बल-संग्रह करता है और कट्टर पंथी सम्प्रदाय अपनी ही संकीर्णता- द्वारा तैयार किये गये गढ़े में गिर कर मृत्यु को प्राप्त होता है। हिरश्रोध जी के चौपदों की भाषा का भी यही हाल है। वर्त्तमान समय में निस्स-देह वह समय के पहले ही कार्य्य-चेत्र में अवतीर्गा हो गयी है और अभी न हिन्दी उसे अपनाने को तैयार है और न उर्दू किसी भिभक के बिना उससे अभिन्न-हृदयता का नाता मानना चाहती है। परन्तु ज्यों ज्यों भारतीय राष्ट्रीयता का विकास होगा त्यों त्यों इस भाषा का भविष्य उज्जवल होते जाने की आशा है।

यह कहा गया है कि हरिश्रीध जी ने चौपदों की रचना द्वारा हिन्दू श्रीर मुस्लिम-संस्कृतियों के सम्मेलन को साहित्य के चेत्र मे श्रायसर किया। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि क्या हरिश्रीध जी को इन कृतियों के प्रकाशन के पहले किसी ने हिन्दी शब्दों को समाविष्ट करके उर्दू की राजलें नहीं लिखी थी ? निस्सन्देह यह कार्य्य यहुत पहले से ज़ारी है, किन्तु हरिश्रीध जी ने फारसी अरबी के छन्दों को यथा संभव हिन्दी पिंगल द्वारा शासित छन्दों के साथ सम्बद्ध करके वैज्ञानिक शैली का परिकार उत्पन्न किया है। उर्दू भाषा का संरच्चाशील वर्ग इस वर्ग की दिल्लगी भले ही उड़ावे, किन्तु कालान्तर में उसे सुविधा-श्रन्वेषक विज्ञान के सामने नत-मस्तक होना ही पड़ेगा। निम्नलिखित उद्दू पद्यों को देखिए।

- 9—आफ़्ताबे हश्र है या रब कि निकला गर्म गर्म।
  कोई आँसू दिलजलों के दीदए ग़मनाक से।
   ज़ौक़
- २—नूर पैदा है जमाले यार के साया तले।

  गुल है शरमिन्दा रुख़े दिलदार के साया तले।
  —भासिख
- ३—ख मोशी में निहाँ खूँ गश्ता लाखों आरज़ूएँ हैं।
   चिराग़े मुर्दा हूँ मैं बेज़बाँ गोरे ग़रीबाँ का।
   ×
   ×

यह तूम् गाह जोशे इज़्तिरावे शाम तनहाई।
शोआए आफ़तावे सुबृह महश्चर तारे विस्तर है।
छवे ईसा की जंबिश करती है गहवारा जुबानी।
क्यामत कुश्तए छाछे बुतां का स्वाबे संगी है।
—गालिब

डक्त पद्यों में बह के नियमों के अनुसार रेखांकित शब्दों को विकृत करके पढ़ना पड़ता है। इस सम्बन्ध में 'पद्य-परोज्ञा' में श्रीयुत् वेताव का कहना है:—

"तक़तीं अ (पद्य-परीचा ) करते समय आवश्यकता हो तो गुरुवर्ण को लयु मान लेते हैं। हिन्दी में भी यह छूट जारी है परन्तु बात यह है कि हिन्दी वाले किसी किसी छन्द में इस छूट से लाभ उठाते हैं, वर्ण वृत्तों में कदापि नहीं, और उद्दे वाले हर वह में। 'भी' का 'भि' 'किसी' का 'किसि', 'से' का 'स', 'थे' का 'थ' 'मेरी' को 'मिरी' मेरि, मिरि ''' 'मानने में कोई हानि नहीं समक्ते। यह घटाना-वढ़ाना अंधाधुंध नहीं, नियत नियमानुसार है। सातों विभक्तियों के प्रत्यय गुरु से लघु होते रहते हैं।"

हिन्दी के किवयों ने भी जिनको किवताएँ पहले उद्धृत की ना चुकी हैं, इन वहों का व्यवहार इन्ही शत्तों पर किया है। हरिश्रोध जी को भ्रान्त दिशा में हिन्दी काव्य का यह श्रात्म-समर्पण पसन्द नहीं श्राया। बोलचाल की भूमिका में वे लिखते हैं:—

"जिन नियमों के अनुसार उर्दू शब्द-संसार में यह विप्नव उपिश्यत होता है यदि वे नियम हैं तो अनियम किसे कहेगे ? उर्दू भाषा के निया-मक भले ही इस प्रकार के परिवर्त्तन को नियत नियमानुसार सममें, परन्तु हिन्दी भाषा के आचार्यों ने उन्हे दोष माना है। वे उर्दू तक़तीअ और प्रणाली से भले ही शुद्ध हो, किन्तु हिन्दी नियमों को कसौटी पर कसने के वाद उनका वास्तव कप प्रकट हो जाता है।"

उक्त धारणा से प्रेरित होकर हरिश्रीध जी ने उदू काव्य में व्यव-हत बहों का संस्कार किया और उन्हें अपने काम के लायक बना कर ही उनसे काम लिया। उन्होने इस चेत्र में कितना कार्य्य किया, मैं पाठको से इसे भी वता देना चाहता हूं। उनके कुछ पद्यों को देखिए; वे इस का निर्देश कर देंगे:—

> "पॉवड़े वैसे न पलको के पड़े। जोत के सारे सहारे हो तुम्ही। आँख मे वस आँख मे हो घूमते। ऑख के तारे हमारे हो तुम्ही। १।

है जहां में कहाँ न जादूगर । पर दिखाया न देखते ही हो। भूछ जादूगरी गयी सारी।

मूळ जादूगरा गया सारा । ऑख जादू भरी भले ही हो। २।

है जहाँ ऑख पड़ नही सकती। ऑँख मेरी वहाँ न पायी जम।

जग-पसारा न रुख सके सारा। ऑख हमने नहीं पसारा कम। ३।

मतलवो का भूत सिर पर है चढ़ा। दूसरो पर निज बला टार्लेन क्यों।

जब गयी है फूट ऑखे भीतरी। लोन राई ऑख में डालेन क्यों। ४।

क्यों निचुड़ता न ऑख से लोह । जब लहू खौल े ह पाया। आंख होती न क्यो लह जैसी। ऑख मे जब लहू उत्तर आया"। ५।

' कही कही हरिश्रीध जी ने साधारण स्वतंत्रता ग्रहण की है। किन्तु वह अत्यन्त परिमित मात्रा में तथा संकीर्ण स्थालों में होने के कारण चम्य है। नीचे की पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को देखिए:—

'तू न तेवर भी है बदल पाता।

क्या किसी ने सता तुझे पाया।
देख उतरा हुआ तेरा चेहरा।

ऑख में है लहू उतर आया।

जो उँजाला है अंधेरे मे किये।

लाल अपना वह न खो बैठे कोई।

काढ़ ली जावे न आंखे और की।

ऑख को अपनी न रो बैठे कोई"।



# चौपदों में ईश्वर, मनुष्य, तथा प्रकृति के चित्र

## १--ईश्वर-चित्र

चौपदों में भी यत्र-तत्र ईश्वर पर कविता की गयो है। चोखें चौपदें में हरिस्रोध जी कहते हैं:—

> "कर अजव आसमान को रंगत्। ए सितारे न रंग लाते है।

> अन गिनत हाथ पाँच वाले के। नम्ब जगा जोत जगमगाते है।

> हे चमकदार गोलियां तारे । औं खिली चॉंडनी विछौना है।

> उस बहुत ही वड़े खिलाडी के। हाथ का चन्द्रमा खेलें।ना है।

> मंदिरों मसजिटों कि गिरजों में।
> खोजने हम कहाँ कहाँ जावे।
> आप फैले हुए जहाँ में हैं।
> हम कहां तक निगाह फैलावे।"

ऐसे ही ईश्वर को सम्बोधित करके उनका कथन है:—

"पेड हम है मलय पवन तुम हो।
तुम अगर मेघ मोर तो हम है।
हम भॅवर है खिले कमल तुम ह।
चन्द्र जो तुम चकोर नो हम है।

तुम वताये गये अगर सूरज ।

तो किरिन क्यो न हम कहे जाते।

तो लहर एक हम तुमारी हैं।

तुम अगर हो समुद्र लहराते।"

देश-हित और लोक-हित-साधन को ईश्वर-भक्ति के साथ समीकृत करते हुए तथा ईश्वरानुभूति के लिए इन दोनो की श्रानिवार्य्यता का संकेत सा करते हुए वे कहते हैं:—

> ''है यही चाह तुम हमें चाहो। देस-हित में ललक लगे हम हो। रंग हम पर चढ़ा तुम्हारा हो। लोक-हित-रँग में रँगे हम हों।''

कवि ईश्वर के विस्तार की कल्पना करने में अपनी असमर्थता प्रगट करता है:—

"जान तेरा सके न चौड़ापन।

क्या करेंगे विचार हो चौड़े।
है जहां पर न दौड़ मन की भी।

बॉ बिचारी निगाह क्या दौड़े।"

अनुवाप न करने का उसे बड़ा खेद है:—

भी सिकोड़ी, वके झके, वहके।
वन बिगड लड पड़े अडे अकडे।
लोक के नाथ सामने तेरे।
कान हमने कभी नहीं पकडे।
हो कहां पर नहीं झलक जाते।
पर हमें तो दरस हुआ सपना।

कव हुआ सामना नहीं पर हम।

कर सके सामने न सुँह अपना।

सब दिनों पेट पाल पाल पले।

मोहता मोह का रहा मेवा।
हैं पके वाल पाप के पीछे।
आपके पाँव की न की सेवा।"

इसी से कवि स्वीकार करता है:—

'भेद वह जो कि भेद खो देवे। जान पाया न, तान कर सूते। नाथ वह जो सनाथ करता है। हाथ आया न हाथ के बूते।"

कुछ विद्वानों का मत है कि चौपदों में भी कहीं कही रहस्यवाद की भलक है। अतएव, इस सम्बन्ध में भी कुछ विचार करने की आवश्यकता है।

रहस्यवाद की दो प्रधान श्रेणियाँ हो सकती हैं। एक में बड़ी गहरी ईरवर-तल्लीनता मिलती है और स्थूल मानवी व्यापारों के वर्णन के भीतर घूँघट में से छन छन कर ग्राट होने वाली किसी नवयुवती सुन्दरी के कपोलो की लालिमा की माँति व्यक्त होती है। प्रकृत रहस्यवाद के साथ ईरवर-भक्ति का अदूट सम्बन्ध है। हिन्दी-साहित्य में ईरवर-भक्त तो वहुत वड़े हुए हैं, किन्तु उच कोटि की रहस्यमयी कविता करने वाले केवल कवीरदास हैं। रहस्यवाद की दूसरी श्रेणी वह है जिसमें ईरवर-तल्लीनता की मात्रा उतनो नहीं होती जितनी ईरवर-तल्लीनता की कामना की। ऐसे रहस्यवादी की कृतियों में यत्र वत्र स्थूलता के लच्चण पा जाना कठिन नहीं होता। मिलक मुहम्मद जायसी की गणना इसी श्रेणी में की जानी चाहिए। यहाँ स्थानाभाव से मैं अधिक लिखने में तो असमर्थ हूँ, किन्तु एक साधारण उदाहरण दिये विना यह वात स्पष्ट नहीं होगी। पदमावत की नायिका 'सूआ' से कहती है:—

"सुनु हीरामनि कहउँ बुझाई। दिन दिन मदन सतावे आई! पिता हमार न चाले वाता। त्रासिंह बोलि सके निंह माता। देस देस के बर मोहिं आविंह। पिता हमार न ऑखि लगाविंह। जोवन मोर भयउ जस गंगा। देह देह हम लाग अनंगा।"

ये पंक्तियाँ नायिका की वहुत अधिक सकामता की अवस्था में अंकित करती है। आगे चल कर मलिक मुहम्मद ने अपनी कथा का आध्यात्मिक संकेत इस प्रकार वर्णित किया है:—

> ''तन चितउर मन राजा कीन्हा। हिय सिघल बुधि पटमिनि चीन्हा। गुरू सुआ जेइ पंथ दिखावा। बिनु गुरु जगत को निरमल पावा। नागमती दुनिया कर धंधा। बॉचा सोइ न एहि चित बंधा। राघव दूत सोइ सेतान्। माया अलाउटी सुल्तान्।'

इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि रूपक में नायिका का स्थान वुद्धि का है। वुद्धि को काम के सामने इतना निर्वल न होना चाहिये, क्योंकि यदि पदमावती रूपी वुद्धि भी ऐसी ही कामासक्त है तो नागमती रूपी गोरख धंधा को छोड़कर सैकड़ों आपित्तयों को सहन करते हुए उसे ढूँढ़ना व्यर्थ है। इस दोष का थोड़ा सा परिहार उस अवस्था में अवश्य ही हो जाता है जब हम इस काम-पीड़ा को ईश्वरोन्मुखी स्वीकार करें। फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इस सूक्ष्म पीड़ा को अत्यन्त स्थूल आवरण प्रदान किया गया है, इतना स्थूल कि असली चीज प्रायः छिप जाती है। मिलक मुहम्मद ने इतने स्थूल साधनों से सहारा लेकर यह स्पष्ट रूप से प्रगट कर दिया कि उनकी ईश्वर-सम्बन्धी अनुभूति सूक्ष्म नहीं १ निस्सन्देह वे उसके यथार्थ रूप को हृद्यंगम करने मे यत्नवान थे। अतएव जायसी की गणना कवीर जैसे रहस्यवादी किव की कोटि में नहीं की जा सकती।

हरिश्रोध जो का ईश्वर-ज्ञान भी उचकोटि का नहीं है। जैसे एक अपढ़ यामीए पंचम जार्ज से परिचित अथवा उनके प्रति व्यक्तिगत प्रेम से शून्य होने पर भी यह सोचकर प्रसन्न होता है कि किसी राजा के शासन के कारण ही सर्वत्र शान्ति है—वह राजा चाहे पंचम जार्ज हो, चाहे सप्तम एडवर्ड, श्रोर चाहे महारानी विक्टोरिया; उसने तो किसी का भी नाम नहीं सुना है—वैसे ही अखिल लोक को सुचार रूपेण नियमित करने वाले किसी अदृष्ट शासक के श्रस्तित्त्व का तो श्रनुभव हरिश्रोध जी करते है, किन्तु उनके लिये उसके हृद्य में न इतनी जिज्ञ'सा है श्रीर न इतनी लगन कि अपने सारे सांसारिक कामों को छोड़कर उससे परिचय प्राप्त करने श्रीर धीरे अमके साथ श्रनुराग-सूत्र में अधने के लिये अग्रसर हों। ईश्वर के इस अस्तित्व की श्रनुभूति को चोखे चौपदे में उन्होंने यत्र तत्र रहस्यवाद के साँचे में ढाला है। नीचे के कितपय पद्यों को श्रवलोकन कीजिए:—

9—जान जब तक सका नहीं तब तक।
था बना जीव बैल तेली का।
जब सका जान तब जगत सारा।
हो गया ऑवला हथेली का।

२ मूँद ऑखें क्या अँधेरे मे पड़े। जो लगाये है समाधि न लग रही। खोल आंखें मन सजग कर देख लो। है जगतपति जोत जग मे जग रही।

- ्र- डालियों से अलग न होने दो । डोकने के लिए उन्हें छोड़ों । हैं भले लग रहे हरे दल में । हाथ फल तोड़ कर न जी तोड़ों।
- ४—है उसी एक की झलक सब में।

  हम किसे कान कर खड़ा देखें।

  तो गड़ेगा न आँख मे कोई।

  हम अगर दीठ को गड़ा देखें।
- ५ एक ही सुर सब सुरों में है रमा ।
  सोचिए, कहिए, कहां वह दो रहा।
  हर घड़ी हर अवसरों पर हर जगह।
  हरिगुनों का गान ही है हो रहा।
- ६—पेड़ का हर एक पत्ता हर घड़ी।

  है नहीं न्यारा हरापन पा रहा।

  गुन सको गुन छो सुनो जो सुन सको।

  है किसी गुनमान का गुन गा रहा।
- ७—हिर गुनों को ये सुबह है गारही। सुन हुई वे मस्त कर अठखेलियाँ। चहचहाती हैं न चिढ़ियाँ चाव से। . लहलहाती है न उलही बेलियाँ।
- ८ हा गया हर एक पत्ते पर समा।

  पेड़ सब ने सिर दिया अपना नवा।

  खिल उठे सब फूल, चिड़ियाँ गा उठी।

  बह गयी कहती हुई हर हर हवा।

## २---प्रकृति-चित्र

प्रकृति का जैसा सुन्दर और विविध रूपात्मक चित्रण हरिश्रीध जी ने 'प्रियंत्रवास' में किया है वैसा चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, और बोल-चाल में नहीं देखा जाता। 'चोखे चौपदे' के अन्तर्गत 'बहारदार वातें' एक विभाग है, उसी में वसंत, वसंत के पौधों, बसंत की बेलियों, वसंत के फूलों, वसंत की बयार, कोयल, और बसंत के भौरों आदि की कुछ चर्च है। इस चर्चा में भी प्रायः प्रकृति के सरल स्वरूप का सरल चित्रण ही दृष्टिगोचर होता है। नीचे के कुछ पद्य देखकर पाठक मुम से सहमत हो सकेंगे:—

"आम बौरे क्कने कोयल लगी। ले महँक सुन्दर पवन प्यारी चली। फूल किननी बेलियों में खिल उठे। खिल उठा मन खिल उठी दिल की कली।

बेलियों मे हुई छग्नी छिबि। बहु छटा पागया लता का तन। फूल फल दल बहुत लगे फबने। पा निराली फबन फबीले बन।

है सराबोर सी अमी-रस में। चाँदनी है छिड़क रही तन पर। घूम महँ महं महक रही है वह।

बह रही है बसंत की बैहर।

कूक कर के निज रसीले कंठ से।

है निराला रस रगों में भर रही।
कोयले से रंग में रंगत दिखा।

हैं दिलों मे कोयलें घर कर रही।

गूज कर झुक कर झिझक कर झूम कर।
भौर करके झौंर है रस ले रहे।
फूल का खिलना, विहँसना, विलसना।
दिल लुभाना देख है दिल दे रहे।

चौगुने चाव साथ रस पी पी। झौंर वह ठौर ठौर करती है। आँख भर देख देख फूल फवन। भाँवरें भौर भीर भरती है।''

एक स्थल पर टेसू के लाल फूलो और कोंपलों की लालिमा के सम्बन्ध में भी किव ने कुछ उक्तियाँ की हैं:—

"कर दिलो का लहू लहू हूबे।
ए छुरे पूच पालभी के है।
या खिले लाल फूल टेसू के।
या कलेजे छिले किसी के है। १।

हाल फल दल है उसी में हो रँगा। है उसी का दर्द कोयल कृक में।

जो हुआ है लालसाओ का लहू।

कोपलो में है वहीं लोहू लगा।''

### ३— मानव-चित्र

'त्रियत्रवास' में जिस जाति-त्रेम के सिद्धान्त की घोषणा की गयी थी उसका चेत्र अत्यन्त विस्तृत था। सच वात तो यह है कि विश्व-त्रेम की वेदी पर उसमें न केवल अपने स्वार्थों के विलदान की शिक्ता दी गयी है, बिन्क जातीयता का त्याग भी उस विलदान में सम्मिलित है, क्योंकि यदि कृष्ण का व्रज से अलग रहना किसी आधार पर समर्थित किया जा सकता है तो वह विश्वप्रेम ही है। चुभते चौपदे में हरिश्रौध जी की कला अपने इस उच्च लक्ष्य से थोड़ी देर के लिए विदा माँग लेती है और हिन्दू समाज को उन्नत वनाने के निमित्त, हिन्दुओं की स्थिति में संशोधन उत्पन्न करने के लिए, परिमित चेत्र में अपनी प्रतिभा को क्रीड़ा करने का अवसर देती है। हरिश्रौध जी ने स्वयं ही कहा है कि हिन्दुओं के वनाने मे, खिमाने में उनका एक मात्र उद्देश्य रहा है, उनकी हित-कामना। वे हर तरह से हिन्दुओं के हृदय में अपनी हीन अवस्था के प्रति अनुताप उत्पन्न करना चाहते थे, अतएव स्वभावतः उन्होंने अनेक स्थलो पर उसे अति रंजित चित्रण किया है। कुछ पद्य देखिये:—

"है लट्ट हम यूनिटी पर हो रहे।

और वह लट वे तरह है पिट रही।

सुध गॅवा सारी हमारी जाति अव।

है हमारे ही मिटाये मिट रही।

जाति अपनी सँभालते हैं वे।

हम नहीं हैं सँभाल सकते घर।

क्या चले साथ दौड़ने उनके।

जो कि है उड़ रहे लगा कर पर।

क्यों न भुँह के बल गिरें खा ठोकरें।

हा अँधेरा है गया आँखों तले।
हो न पाये पाँव पर अपने खड़े।
साथ देने चाल वालो का चले।"

निम्नलिखित पंक्तियाँ जातीयता का मोल बेहद बढ़ा देती हैं:-

''दौड़ उनकी है बिराने देस तक। घूम फिर जब हम रहे तब घर रहे।

हम छर्लांगे मार हैं पाते नहीं। -वे छलांगें है 'छगूनी भर रहे।

वह कहीं हो पर गले का हार है। इस तरह वे जाति रँग में हैं रँगे। धुरी । इतनी हमारी है रंगतें हैं सगे भी बन नहीं सकते सगे। है पसीना जाति का गिरता जहाँ। वे वहाँ अपना गिराते हें लहू। जाति लोहू चूस छेने के लिये। कब नहीं हम जिन्द बनते हुबहू। बावलों जैसा बना उनको दिया। दूर से आ जाति-दुख के नाम ने। उतरा नहीं मेरे आँख मे लहू । जाति का होता लहु है सामने। जाति को ऊँचा उठाने के लिए। बाग अपनी कब न वे खींचे रहे। नीच बन आँखें बहुत नीची किये। हम गिराते जाति को नीचे रहे।"

चौपदों में हिन्दू समाज की शोचनीय स्थित ने हरिश्रौध जी के चित्त को इतना श्रमिभूत कर दिया है कि उन्हें प्रकृति की श्रोर दृष्टिपात करने का बहुत कम अवसर मिलता है। ईश्वर की याद भी यत्र तत्र ही उन्हें श्रायी है। ऐसा जान पड़ता है जैसे गृहस्थी की चिन्ताश्रों में उलम कर कोई श्रादमी उपवन में बिहार श्रीर परमात्मा का स्मरण करने से विरत हो गया हो।

किन्तु यहाँ जो कुछ कथन किया गया है वह अधिकांश में चुभते चौपदे ही के लिए सत्य है। 'चोखे चौपदे' और घोलचाल मे जो मानव चित्र अंकित किया गया है, वह जातीयता की परिधि के भी तर आबद्ध होकर संकीर्ण नहीं हो गया है। इन दोनों यन्यों में मनुष्य के व्यापक भावों का विकास ही देखा जाता है। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मुहावरों का प्रयोग करने की उत्कंठा ने उनको कविता की दिशा का निर्देश किया है, फिर भी चित्रों में किसी न किसी श्रेणी का सौन्दर्य प्रस्फुटित ही हुआ है। नीचे बोलचाल और चोखे चौपदे की कतिपय पंक्तियाँ पाठक देखें:—

१—''क्यो किसी मुँह पर मुहर होवे लगी।

क्यो किसी मुँह से लगा प्याला रहे।

मुँह किसी का जाय मीठा क्यो किया।

क्यो किसी मुँह में लगा ताला रहे।

हम तरसते हैं, खुले मुँह आप का।

मुँह हमारा आप क्यो है सी रहे।

आप तो मुँह भर नहीं है बोलते।

आप का मुँह देख हम है जी रहे।"

२—''छट सदा के लिए गया सरवस।
आज वेवा सोहाग है खोती।
फूट जोड़ा गया जनम भर का।
क्यों न वह फूट फूट कर रोती।

गोंद सूनी हुई भरी पूरी।
है धरोहर बहुत बड़ा खोती।
छिन गया लाल आँख का तारा।
'मा' न कैसे बिलख बिलख रोती।"

रे—'बात भी तो प्छता कोई नहीं। डींग हो हर बात मे क्या छे रहे। देख छो मुँह तो तवासा हो गया। मूँछ पर तुम ताव क्या हो दे रहे। निज बड़े ही पछीद जी से ही। क्यों न अपना पछीदपन पूछें।

जब नहीं रह गया बड़प्पन कुछ। पूँछ हैं तो बड़ी बड़ी मुछें।

डॉट जो बैठे उसी से डर बहुत। है पकड़ कर कान उठते बैठते।

जब हमारी ऐंठ ही जाती रही। तब भला हम मुँछ क्या है ऐंटते।

क्या मिला बरबाद करके और को । क्यो लगा दुख बेलि सुख खोते रहे।

आह ! तो हो तुम बुरे से भी बुरे। जो बुराई बीज हो बोते रहे।

# चौपदों में हरिस्रोध जी की काव्य-कला के साधन

'चोखे चौपदें' की भूमिका में हरिश्रौध जी ने लिखा है :—

"सामयिक साहित्य वह है जिसमे तत्कालिक घात-प्रतिघात और घटित घटनाओं से प्रसूत आवेशों, उद्गारों और भावों का समावेश होता है। उस समय जाति के नियंत्रण, उद्घोधन, जागरित-करण और संरच्चण इत्यादि मे इससे वड़ी सहायता मिलती है, अतएव कुछ समय तक इस प्रकार के साहित्य का बड़ा आदर रहता है। किन्तु समय की गति बदलने और उसकी उपयोगिता का अधिक हास अथवा अभाव होने पर वह छप्त हो जाता है। सामयिक साहित्य पावस ऋतु के उस जलद-जाल के तुल्य है जो समय पर घरता है, जल-प्रदान करता है, खेतों को सीचता है, सूखे जलाशयों को भरता है और ऐसे ही दूसरे लोकोपकारी कार्यों को करके अन्तर्हित हो जाता है।"

इस कसौटी पर कसने से 'चुभते चौपदे' की गणना सामयिक साहित्य ही में की जायगी। हरिद्यौध जी के भावुक हृदय ने हिन्दू पत्त को जिस प्रकार प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया है उसके उन उपकरणों को खदि हम पृथक कर दें जो उस कला से प्राप्त हुए है, तो उसका श्रमलंकृत स्वरूप तो त्राज भी, जब कि राष्ट्रीयता ने हमारी प्रगति-शील विचार-धारा पर अधिकार कर रक्खा है, किसी श्रतीत युग का स्मरण मात्र समभा जायगा। परन्तु 'बोलचाल' श्रौर 'चोखे चौपदे' के सम्बन्ध में यह बात नहीं कहीं जा सकती। इनकी गणना स्थायी साहित्य हो में की जायगी, क्योंकि इनमें श्रंकित चित्रों श्रौर व्यक्त भावों का सम्बन्ध उस मानवता से है जो देश, काल श्रौर समाज-विशेष की परिधि के भीतर त्रावद्ध नहीं है। इसी प्रसंग में स्थायी साहित्य की मीमांसा करते हुए हरित्रोध जी कहते हैं:—

"प्रत्येक भाषा के लिए स्थायो साहित्य की त्रावश्यकता होती है। जो विचार व्यापक त्रौर उदात्त होते हैं, जिनका सम्वध मानवीय महत्त्व श्रथवा सदाचार से होता है, जो चरित्र-गठन श्रौर उसकी चरितार्थता के सम्वल होते हैं, जिन भावों का परम्परागत सम्वन्ध किसी जाति की सभ्यता और आदर्श से होता है, जो उद्गार हमारे तमोमय मार्ग के श्रालोक बनते हैं, उनका वर्णन श्रथवा निरूपण जिन रचनाश्रों श्रथवा कविताओं में होता है, वे रचनाएँ और उक्तियाँ स्थायिनी होती हैं। इसलिये जिस साहित्य में वे संगृहीत होती हैं वह साहित्य स्थायी माना जाता है। X X X साहित्य उस जल वाष्य-समूह के समान है, जो सदैव वायु में सम्मिलित रहता है, पल पल संसार-हितकर कार्यों को करता है, जीवों के जीवन-धारण, सुख-सम्पादन, स्वास्थ्यवर्द्धन का साधन श्रीर समय पर सामयिक जलद-जाल के जन्म देने का हेतु भी होता है।"

'वोलचाल' में हरिश्रीध जी द्वारा परिभाषित स्थायी साहित्य की यथेष्ट सामग्री है, किन्तु 'चोखे चौपदे' में उसकी प्रचुरता है। वास्तव में कित्व की दृष्टि से 'चुभते चौपदे' श्रीर 'वोलचाल' दोनों ही से 'चोखे चौपदे' का स्थान ऊँचा है। हरिश्रीध जी की ममता तो 'चोखे चौपदे' को 'त्रियप्रवास' से भी ऊँचा स्थान देना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे श्रॅप्रे जी के प्रसिद्ध किव जौन मिल्टन ने 'पैराडाइज लास्ट' की श्रपेचा पैराडाइज रिगेन्ड ही को श्रियक महत्व देना चाहा था। 'चोखे चौपदे' में शक्ति का श्रभाव नहीं है, उसमे भी यथेष्ट भाव-विभव है श्रीर हिन्दो-साहित्य के श्रागामी जीवन मे उसका उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित है; उसके श्रध्ययन का श्रीगरोश तो विश्व-विद्यालय की उच्च कचाश्रों ने कर भी दिया है।

जहाँ तक काव्य-कला-विषयक साधनों के प्रयोग का सम्बन्ध है, 'प्रिय-प्रवास और 'चोखे चौपदे' की भिन्नता सुस्पष्ट है। 'प्रिय-प्रवास'

प्रबन्ध-काट्य हैं और 'चोखे चौपदे' के पद्य मुक्तक हैं; भाषा, छन्द, शैलों सभी वातों में भिन्नता है। वास्तव में 'प्रियप्रवास' और 'चोखे चौपदे' एक दूसरे से उतने ही दूर हैं जितना उत्तर दक्तिण से और पूर्व पश्चिम से। 'प्रिय-प्रवास' के प्रत्येक पद्य में कवित्व का चमत्कार नहीं मिलेगा—जो प्रवन्ध-काट्य के लिए सर्वथा स्वाभाविक है। किन्तु 'चोखे चौपदे' के ऐसे पद्य शायद ही मिल सकें, जिनमें किसी न किसी चमत्कार का समावेश न हो सका हो। 'चोखे चौपदे' की इस विशेषता के कारण उसका अध्ययन विहारीलाल की सतसई और केशवदास की रामचन्द्रिका के अध्ययन की शैली पर होना चाहिये।

कान्य की परिभापाओं में पारस्परिक मतभेद चाहे जितना हो, परन्तु उसकी एक विशेषता की अनिवार्य्यता पर सभी सहमत है और वह है सौन्दर्य सृष्टि । किव यिद सौन्दर्य सृष्टि के लिए लेखनी नहीं उठाता, तो वह न्यर्थ ही उसे कष्ट देता है। सौन्दर्य की अनेक श्रेणियाँ परिकल्पित की जा सकती हैं और कितप्य सिद्धान्तों की स्थापना करके उनकी उत्कृष्टता की कसौटी भी निर्धारित हो सकती है। किन्तु यहाँ इस विषय की विश्वत विवेचना के लिये स्थान नहीं। इस प्रसंग में इतना ही निवेदन पर्याप्त समभा जाना चाहिए कि सौन्दर्य की किसी विशेष शैली, उसके किसी भी स्थानीय रंग का हमें दास न होना चाहिये; मुक्त-हृद्य और पूर्ण रिसक होकर हम उसके प्रत्येक स्वरूप का रसास्वादन करे।

त्रिय प्रवास में जिस सौन्दर्श की सृष्टि की गयी है उसके प्रति हमारे अनेक संस्कारों की स्वाभाविक सहानुभूति होने के कारण वह हमे प्रिय प्रतीत होता है। 'चोखे चौपदे 'को यह सहायता प्राप्त नहीं है। किन्तु क्या थोड़े से वाह्य ड्यवधोनों के कारण हम 'चोखे चौपदे' को दूर से ही नमस्कार कर लेने की अरसिकता प्रदर्शित करेंगे। निस्सन्देह 'चोखे चौपदे' में न तो 'प्रिय-प्रवास' की अनुपम माधुरी भयी राधा और गोपियों की छवि मिलेगी और न उसके अपूर्व प्रकृति-चित्रों की सुपमा ही। वास्तव में चौपदों का क्रेत्र समाज है; इस तरह का

काव्य नागरिक जीवन श्रौर राजदर्वार की प्रसृति तथा विभूति है श्रौर इस तथ्य को स्मरण रखते हुए हो हमें उसका श्रध्ययन करना चाहिए।

आज कल निरलंकारा कियता की प्रशंसा की ओर काव्य-प्रेमियों की अधिक रुचि हो रही है। इसमें सन्देह नहीं कि

'नहीं मुहताज गहनों का, जिसे खूबी खुदा ने दीं'

किन्तु निरलंकारता में ही शोभा का श्रस्तित्व सर्वसामान्य श्रीर सर्व-सुलभ बात नहीं है, क्योंकि सौन्दर्ग्य श्रीर लावण्य प्रदान करने में विधाता सबके ऊपर समान रूप से कृपाछ नहीं होते। इसलिए श्रलंकारों की सौन्दर्ग्य-वर्द्धिनी शक्ति के प्रति मानव-हृद्य सृष्टि के श्रादि से ही विश्वासशील श्रीर श्रद्धाछ बना रहा है श्रीर सृष्टि-स्वभाव के वर्तमान रूप में जब तक कोई क्रान्तिकारी परिवत्त न नहीं उपस्थित होता तब तक शायद श्रनन्त काल तक बना रहेगा।

'चोखे चौपदे' में कहीं कहीं शृंगार रस का भी मनोहर छिड़काव है; निम्नलिखित पद्य पाठकों के देखने के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं:—

१ — देह सुकुमारपन बलाने पर ।
और सुकुमारपन बतोले है ।
छू गये नेक फूल के गजरे ।
पड गये हाथ में फफोले हैं ।

२—धुल रहा हाथ जब निराला था। तब भला और बात क्या होती।

> हाथ के जल गिरे ढले हीरे। हाय झाड़े बिखर पड़े मोती।

३—जी टले पास से घड़कता है। जोहते मुख कभी नहीं थकते। ऑख से दूर तव करें कैसे? जव पलक ओट सह नहीं सकते।

४—देखते ही पसीज जावेंगे। रीझ जाते कभी न वे ऊवे।

# टल सकेंगे न प्यार से तिल भर। आँख के तिल सनेह में हुवे।

प्रथम दो पद्यों में अंकित नायिका के सौन्दर्ध्य का, सुकुमारपन का अन्दाज़ तो कीजिये। किव यह नहीं कहता कि नायिका के हाथ फूल की तरह कोमल हैं; वह तो फूलों को सुन्दरी के हाथों की अपेन्ना अत्यंत कठोर वताना चाहता है, इतना कठोर कि उन्हें छूने से उसके हाथों में फफोले पड़ जाते हैं। ऐसी दशा में पाठक ही सोचें कि वे हाथ कितने सुकुमार होगे! इस नायिका की कल्पना से बिहारी लाल की नायिका का स्मरण हो आता है जिसकी जीती-जागती तस्वीर निम्नलिखित दोहें में अंकित है:—

हो वरजी के वार त् कन उत लेति करोंट। पंखुरी लगे गुलाव की परि है गात खॅरोट।

इसी त्रकार तीसरे पद्य में विरह की असहनीयता का बहुत सुन्दर वर्णन है। किव का कहना है कि नायिका को ऑख से दूर होने देना तो दूर की वात, पलक की ओट होने देना सहनीय नहीं है!

चौथे पद्य में 'तिल' के खेषात्मक प्रयोग ने वड़ा ही हृद्यप्राही माधुर्य उत्पन्न कर दिया है। नायिका की आँखों के तिल स्नेह में इस तरह डूवे हुए है कि नायक को देखने पर उनका पसीज जाना या शिम जाना एक निश्चित बात है। जो स्नेह में डूवा हुआ है वह भला स्नेह से कैसे हट सकता है ? किन्तु किव को इतने कथन से सन्तोष नही; वह कहता है कि प्यार में सने हुए ये तिल तिल भर भी प्यार से नहीं हट सकते ! इस पद्य में अपार किवत्व इसी तिल भर में भर गया है ! ये चारों पद्य अत्युक्ति अलंकार के अच्छे उदाहरण हैं।

शृंगार, वात्सल्य और करुणा तीनों रसों पर हरिश्रीध जी का प्रायः समान रूप से श्रधिकार है। शृंगार रस की थोड़ी सी वानगी तो पाठक देख चुके, श्रव वात्सल्य रस का नमूना देखें:— १—ण्यार मा के समान है किसका। है कड़ी धार किस हृदय-तल से। छातियों मिस हमें दिये किसने। दूध के दो भरे हुए कलसे।

२ - दूध छाती में भरा भर बह चला।
ऑख बालक ओर मा की जब फिरी।
गंगधारा शंभु के सिर से बही।
दूध की धारा किसी गिरि से गिरी।

३ एक मा में कमाल ऐसा है।

कुंभ को कर दिया कमल जिसने।

रस भरे फल हमें कहाँ न मिले?

फल दिये दूध से भरे किसने र

४—तेरते हैं उमंग लहरों में।

चाव से लाड़ साथ लड़ लड़ के।

लाभ हैं ले रहे लड़कपन का।

हाथ औं पाँव फेंकते लड़के।

प्र—प्यार से है प्यार की वाते भरी।

मा कलेजे के कमल जैसा खिले।

पॉव पॉव ठुमुक ठुमुक घर में चले।

लाल को है पॉंव चन्दन के मिले।

करुण रस पर हरिक्रीध जी का अधिकार अन्य सभी रसो की अपेदा अधिक है। प्रिय प्रवास में तथा 'दुखिया के ऑसू' 'दिल के फफोले' आदि अनेक फुटकर चौपदों से, जो 'चोखे चौपदे' में समाविष्ट नहीं हुए हैं, उनकी करुण रस-सिक्त कविता का चमत्कार अपूर्व है। 'चोखे चौपदे' में इसका सर्वथा अभाव तो नहीं है, किन्तु हरिओंध जी की कुशल लेखनी की करामात इसमें देखने को नहीं मिलती। फिर भी इनमें अलंकारिक सौन्दर्थ है। नीचे के कतिपय पद्य देखिए:—

- १—एक दिन था कि होसलों में हूव।
  गूंधती प्यार-मोतियों का हार।
  अव लगातार रो रही है ऑख।
  हूटता है न ऑसुओं का तार।
- २ वेबसी में पड़ बहुत दुख सह चुकी।

  कर चुकी सुख को जला कर राख तू।
  अब उतार रही-सही पत को न दे।
  आँसुओं से डूब उतरा आँख तू।
- र-वेवसी तो है इसी का नाम ही।

  पड़ पराये हाथ में हैं छँट रही।

  फ्रोच कट क्या सैकड़ें कट में पड़ी।

  आज कितनी दाहियाँ है कट रही।
- ४-दीन दुखियों पर पसीजें क्यों न हम।
  देख उनकी आँख से ऑसू छना।
  क्यों किसी की वे गरम मूठी करें।
  है न उनके पास मूठी भर चना।
- ५—हाथ तुम बचते कि वे मैले न हो।
  तोड़ते तो पीर हो जाती कही।
  जो लगी होती न लत की छूत तो।
  तुम अछूते फूल छूते ही नही।

शान्त त्रौर त्र्रद्भुत रस के थोड़े से पद्यों का भी त्र्रवलोकन कीजिए:—

१—जो किसी के भी नहीं बॉधे बॅधे।
प्रेम बंधन से गये वे ही कसे।
तीन लोकों में नहीं जो वस सके।
प्यार वाली ऑख में वे ही बसे।

२-पित्यों तक को भला देसे न तव।

कर बहुत ही प्यार चाहत चूमती।

सॉवली सुरत तुम्हारी सॉवले।

जब हमारी आँख में है घूमती।

३-हिर भला ऑल में रमे कैसे।

जब कि उसमें बसा रहा सोना।

क्या खुली आँख औं लगी लो क्या । लग गया जब कि ऑख का टोना।

४—है चमकदार गोलियाँ तारे। ओ खिली चाँदनी विद्यौना है। उस बहुत हो बड़े खिलाड़ी के। हाथ का चन्द्रमा खेलीना है।

५—सब दिनो पेट पाल पाल पले।

मोहता मोह का रहा मेवा।
है पके बाल पाप के पीछे।

आप के पॉव की न की सेवा।

चोखे चौपदे के पद्यों मे अलंकारों का बड़ा चमत्कार है। अपर के चौथे पद्य का चमत्कार देखिये—ईश्वर बहुत बड़ा खिलाड़ी है, क्योंकि वह ताराओं की अगणित चमकदार गोलियां लेकर चॉदनी के बिछोंने पर प्रायः खेलता रहता है, इसके अतिरिक्त उसके पास एक और बहुत बढ़ियाँ खेलौना है, जिसे देख कर लड़के मचलते हैं और जिसका नाम चन्द्रमा है। चॉदनी मे कितना 'सुन्दर श्लेप है। ''उस बहुत ही बड़े खेलाड़ी के हाथ का चन्द्रमा खेलौना है, इस पद्यांश मे अद्भुत व्यंजना है। संस्कृत का एक वाक्य है 'सूर्यो आत्मा हि जगतः" सूर्य जगत की आत्मा है, अतएव उस बहुत ही बड़े खेलाड़ी से उसकी अभिन्नता है, वह उस विश्वका का रूप है। हाथ का अर्थ कर भी है, कर का अर्थ किरण है, चन्द्रमा सूर्य के कर का ही खेलौना तो है, कभी वह उसे दो कला में, कभी तीन कला में, कभी चार कला में कभी पाँच, से लेकर पंद्रह कलाओं में दिखलाता है। देखिये चन्द्रमा परमात्मा के हाथ का कितना सुन्दर खेलौना है। हाथ के साभिप्राय प्रयोग ने पद्य को कितना चमका दिया है, इसका अनुभव सहदय हदय ही कर सकता है।

एक एक पद्य के सभी अलंकारों को सममाने के लिए यहाँ पूरा स्थान नहीं है। इसलिये विशेष विशेष अलंकारों ही की चर्ची करके सन्तोप करना पड़ेगा। नीचे कतिपय पद्य दिये जाते हैं जिनके प्रधान अलंकार शीर्षक रूप में अपर लिख दिये गये हैं। उनमें और अलंकार भी हैं, परन्तु उनको वाहुल्य भय से छोड़ता हूँ।

#### रूपक

१ — क्यों कढ़े ऑख से न चिनगारी,

क्यों न उठने छगे छवर तन में ।

क्यों वचन तव वने न अंगारे,

कोप की आग जब जली मन में ।

२ — है उसी में भाव के फूले कमल,-जो सदा सिर पर सुजन सुर के चढ़े। है उपज लहरें उसी में सोहती, सोत रस के मन स्रोवर से कड़े।

३—चाह विजली चमक अनुठी है, द्याम रॅग मे रॅगा हुआ तन है। है बरसता सुहावना रस वह, मन वड़ा ही लुभावना घन है।

## श्लेषालंकार

9—सेकड़ों ही कपूत काया से, है सली एक सपूत की छाया।

हो पड़ी चूर खोपड़ी ने हो, ेअन गिनत बाल पाल क्या पाया। उन लयों लहरों सुरा के साथ भर, रस अञ्चते प्रेम का जिनसे बहे। की घंटी बजी जिनकी न वे, कंड में क्या वॉधते ठाकुर रहे। प्यास पैसों की उन्हें है जब लगी, क्यों न तो पानी भरेगे पन भरे। जग विभव जब ऑख में है भर रहा. किस तरह तो मन भरे का मन भरे।

#### स्वभावोक्ति

१-भेद उसने कौन से खोले नहीं, कौन सी बाते नहीं उसने कही। दिल नहीं उसने टटोले कौन से, घुस गया विविकिय कलेजे से नहीं। कौन उनमे विना कसर का था, है दिखायी दिये हमें जितने। खोल दिल कौन मिल सका किससे, है खुले दिल हमे मिले कितने। होल में पोल ही मिली हमको, वारहा ऑख खोल कर देखा। मोल तोल मतलव का, वहां लाखहा दिल टटोल कर देखा।

### मुद्रालंकार

१ - पॉव भी रक्लें अहित पथ मे न तो। हित अगर कर दे न उठते-बैटते। कुछ किसी से ऐंठ क्यों फूले फिरे। एँठ पंजी की रहे क्या ऐंटते। २—रंग में जो प्रेम के डूबे नहीं। जो न पर-हिन की तरंगों में बहे।

किसलिए हरिनाम तो सह साँपतें। कंठ भर जल में खड़े जपते रहे।

## विचित्रालंकार

9—आप ही समक्षें हमें क्या है पड़ी।

जो कि अपने आप पड़ जायें गले।
है जहां पर बात चलती ही नहीं।
कौन मुँह लेकर वहाँ कोई चले।

## **दृष्टांतालंकार**

१—तव भलाई भूल जाती क्यों नहीं। जब सचाई ही नहीं भाती रही। जोत तब कैसे चली जाती नहीं। जब किसी की आँख ही जाती रही।

कौन आला नाम रख आला बना।
है जहाँ गुन, है निरालापन वहीं।
साँझ पूली या कली पूली फबी।
आँख की फूली फबी पूली नहीं।

### ललित अलंकार

१—चाँद को छील चाँदनी को मल।

रंग दे लाल लाल रेजे मे।

कवि कहा कर बदल कमल दल को।

छेद कर दे न छिव कलेजे में।

## यथासंख्य अलंकार

अ-बात लगती लुभावनी कह सुन ।
वन दुखी हो निहाल दुख सुख से ।
दिल हिले, आँख से गिरे मोती ।

दिल खिले फूल झड़ पड़े मुख से।

२—होंठ औ दाँत मिस<sup>े</sup>समय पाकर । सुँह रगे फल बुरे भले पाने ।

है अगर फल कहीं हनारू का । तो कहीं है अनार के दाने ।

२ — है कहीं वाल भौ कहीं भाँसू । भौर मुँह में कहीं हँसी का थल।

है कहीं मेघ औं कहीं बिजली। औं कहीं पर बरस रहा है जल।

# विरोधाभास

१—खोल दिल दान दें खिला खावें ।
धन हुआ कब धरम किये से कम ।
धन अगर है बंदोरना हम को ।

तो घटोरें न हाथ अपना हम ।

२—चैन लेने कभी नहीं देंगी।

खटमलों से भरी हुई गिलमें ।

क्यों नहीं काट्ता कसर फिरता । जब कसर भर गयी किसी दिल में ।

२--पास तक भी फटक नहीं पाते । सैकड़ों ताड़ झाड़ सहते हैं । आर में कुछ कमाल है ऐसा ।

फिर भी सिर पर सवार रहते हैं।

४—सूखती चाह बेलि हरिआई । दूध की मिक्खयाँ बनीं मार्खे ।

रस वहा चाँदनी निकल आयी । खिल पड़े कौल हँस पड़ीं आँखें।

## संदेहालंकार

9—साँझ के लाल लाल वादल में ।
है दिखाती कमाल चन्द्र कला ।
या वही लाल पर अभी धाग ।

चौपदों में नियोजित थोड़े से अन्य अलंकारों के उदाहरण देखिये—

या हँसी होठ पर पड़ी दिखला।

#### १- वृत्यनुश्रास

१-पा छबीला वसन्त के ऐसा । क्यों न छिब पा लता छबीली हो।

बेलियाँ क्यों बनें न अल्बेली । फूल फल फैल फब फबीली हो।

२ वे चुहरू के, चात्र के पुतरुं बने । चोचरुं का रंग हैं पहचानते ।

चाल चलना, चौंकना, जाना मचल । दिल दलाना दिलचले हैं जानते । ३—चेन चौपाल चोज चौबारा।

<u>चाव चौरा चबाव</u> ऑगन है।

<u>चाल का चौतरा चतुरता कल।</u>

<u>चाह थल चेतना महल मन है।</u>

४—मन चलापन मकान आला है। चोचला चौक चाव वाला है। है चुहल से चहल पहल पूरी। नर कलेजा नगर निराला है।

#### २---दीपक

१—क्या हुआ प्यार-पालने में पल। जो नहीं हैं कमाल भेजे में। वे रखे जायँ कालिजों में भी। जो गये हैं रखे कलेजे में।

२ — है बड़ा ही कमाल कर देती।
है सुरुचि-भाल के लिए रोली।
नीव सारी भलाइयों की है।
बात सच्ची, जॅची, भली, भोली।

३—नाम सनमान सुन नहीं पाता।
देख मेहमान को सदा ज्ञा।
मान का मान कर नहीं सकता।
मन गुमानी गुमान में ह्या।

४—दुख बढ़े से बढ़े उसी में है!
है बड़ा दुख जिन्हें अँगेजे मे।
एक से एक है कड़े पचड़े।
हैं बखेड़े बढ़े कलेजे मे।

५—पा समय मोम सा पिघलता है।
फूल है प्यार रंग में ढाला।
है मुलायम समान माखन के।
है दयावान मन दया वाला।

६ — मोम है, है समान माखन के।
जोंक है और नोक नेजा है।
फूल से भी कहीं मुलायम है।
काठ से भी कठिन कलेजा है।

## ३—श्रत्यनुप्रास

१—हो भरा सब कठोरपन जिसमे। संग कहना उसे न बेजा है। है उसक, गाँठ, काठपम जिसमें। वह वड़ा हो कठिन कलेजा है।

२ — दृर अनबन वही <u>सकेगा</u> कर। जो बना रंज का न <u>प्याला</u> है। क्यों पड़ेगा न मेल का लाला।

जब कलेजा मलाल वाला है।

र — मतलबी पालिसी-पसंद बड़ा।

बे कहा, वे दहल, जले तन है।
है उसे मद मुसाहिबी प्यारी।
साहिबी से भरा मनज मन है।

#### ४--यमक

१ — अनमने क्यों बने हुए मन हो।

नेक सन्देह है न सत्ता में ।

कुह रहे हैं हरे-भरे पत्ते।

हिर रमा है हरेक पत्ता में ।

२—स्र को क्या अगर उगे स्रज ।

क्या उसे जाय चॉदनी जो खिल ।

हम अँधेरा तिलोक मे पाते ।

ऑख होते अगर न तेरे तिल ।

श्राशा है, ये थोड़े से उदाहरण हरिश्रीध जी की लिलत पदयोजना की बानगी दिखा देने के लिए यथेष्ट होंगे। श्रव पाठक चौपदों के उस मुहावरा सम्बन्धी के बहुल प्रयोग की श्रोर दृष्टि पात करें जिसके द्वारा हरिश्रीध जी ने हिन्दी-साहित्य में पथ-प्रदर्शन का काम किया है। पाठक निम्नलिखित पद्यों में मुहावरों की करामात देखें:—

श जब किसी का पॉव हैं हम चूमते। हाथ बॉधे सामने जब हैं खड़े। लाख या दो लाख या दस लाख के। क्या रहे तब कंठ में कंठे पड़े।

२—वे बसी है बरस रही जिस पर ।
तीर उस पर न तान कर निकले ।
यह कसर है बहुत बड़ी दिल की ।
सर हुए पर, न दिल कसर निकले।

३—बढ़ गये पर बुरे बलेड़ो के । वैर का पाँव गाड़ना देखा । हो गये पर विगाड़ विगड़े का । मुँह विगड़ना विगाड़ना देखा ।

४—हाथ छो मन मानती मेंहदी छगा । या बनो मछ रंग कोई गाछ सा । पर तमाचे मार मत हो छाछ तुम । छाछ होने की अगर है छाछसा ।

५—जाय छीनी मान की थाली तुरत । औ उसे अपमान की डाली मिले । रख सकी जो जाति मुख-लाली नहीं। धूल में तो हाथ की लाली मिले । उपमा त्रादि अन्य अलंकारों से अलंकत थोड़े से सरस पद्य भी देखिए:—

#### १-- उपमा

१ — तज उसे कौन है भल ऐसा । दिल कमल सा खिला मिला जिसका ।

फूल मुँह से झड़े किसी कवि के । है कलेजा न फूलता किसका ।

२—रस-रसिक पागल सलोने भाव का । कौन कवि सा है छनाई का सगा ।

होक-हित-गजरा लगन-फूलो बना । है रखा किसने कलेजे से लगा ।

२ — क्यो ललकती रहें न मा-ऑखें । दल उसे लाल फूल का कह कह ।

लाल है, हैं गुलाल की पुरली । लाल की लाल लाल एड़ी यह ।

४ - रस किसी को भला चलाते क्या । हो वहाते लहू विना जाने ।

दॉत आनर तुम्हें न क्यो मिलता । हो अन्ठे अनार के दाने ।

५—हित महँक जिसकी वहुत है सोहती। जो रहा जन-चित भॅवर का चाव थल।

पा सका जिससे वड़ी छिब प्यार सर । है कलेजा वेटियो का वह कमल ।

६—चाहिए था चाँदनी जैसी छिटक । वह बना देती किसी का ऑख तर ।

कर उसे वेकार बिजली कौंध सम । क्या दिखाई मुसकुराहट होंठ पर ।

りなるりしょ

# हरिश्रोध जी का विवेचनात्मक गद्य

हरिश्रोध जी जितने ही कुशल रचनाकार हैं उतने ही प्रवीण संप्रहकार भी है। उनके विवेचनात्मक गद्य में भिन्न भिन्न भाषात्रों के, श्रीर श्रत्यन्त चारुतापूर्वक विषय को स्पष्ट बनाने वाले, उद्धरणों को जिन्होंने देखा होगा वे इस बात से श्रन्छी तरह परिचित होगे। एक सहदय सज्जन अर्थात पण्डित जनाईन प्रसाद का एम० ए० इस सम्बन्ध में यह कहते हैं:—

"इनका (हरिश्रोध जी का) ज्ञानार्जन इनकी संग्रह श्रोर संचय-ग्रुति का परिणाम है। श्रुंखलाबद्ध श्रध्ययन-क्रम के साथ यद्यपि इनकी स्थिति श्रोर मनोग्रुत्ति का घनिष्ठ साहचर्य नहीं प्रतीत होता तथापि इनके गद्य लेखों से इस बात का पूरा पता चल जाता है कि ज्ञान-प्रदर्शन की कला में ये पूर्ण पट्ठ हैं। किवता की ध्यान-धारा में बहने वाले इस चमताशाली साहित्यिक की लेखनी जब गद्य की भाव-भूमि पर दौड़ने लगती है तो माळूम होता है, इसकी नोक के साथ संस्कृत, प्राकृत, उर्दू, फारसी, बंगला, श्रॅमेजी श्रादि श्रने ह उन्नत भाषाश्रों के श्रनमोल बैभव वर्षे हए हैं।"

हिरश्रीध जी के विवेचनात्मक गद्य में भी उनका कवि-स्वरूप प्रगट हुए विना नहीं रहता । इस प्रकार के गद्य में उचित से श्रधिक मात्रा में भावुकता का समावेश हो जाने से कहीं कहीं वह श्रलंकार-स्वरूप होने के स्थान में वाधक हो जाता है । ऐसी स्थित में जहाँ एक श्रोर उद्धरण देने की श्रत्यन्त श्रधिक प्रवृत्ति के कारण वे निवन्ध श्रथवा गद्य-काव्य लिखने का श्रवसर नहीं पा सके हैं, वहाँ विद्वत्तापूर्ण गद्य के भीतर गद्यकाव्योचित कारीगरी दिखाने के लिए किसी किसी स्थल में उचित से श्रधिक विराम प्रहण करते हैं । श्रलग श्रलग ये दोनों वाते वहुत ही सुन्दर रूप धारण करतीं, किन्तु एक ही लेख के भीतर इनका सिम्मलन कही कही खटकने लगता है।

हरिस्रोध जी का विवेचना मक गद्य जिटल स्रोर दुरूह नहीं होता, जहाँ तक संभव होता है वे स्रापने विचार को बहुत स्पष्ट कर डालना चाहते हैं। नीचे के कितपय स्रवतरण देखिए:—

१—''श्रीमती राधिका का पद वहुत ऊँचा है। उनको वही गौरव प्राप्त है जो किसी लोकाराधनीया ललना को दिया जा सकता है। भग-वान् श्रीकृष्ण यदि लोकपूच्य महापुरुप हैं तो श्रीमती सर्वजन-श्राहता रमणी, वे यदि मूर्तिमान् प्रेम है तो ये मूर्तिमती प्रेमिका, वे यदि विष्णु के श्रवतार है तो ये है लक्ष्मी-स्वरूपिणी, वे यदि हैं देवादिदेव तो ये हैं साज्ञात स्वर्ग की देवी।"

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

२—माता-िपता की विहार-सम्बन्धी अनेक वातें ऐसी हैं जिनको पुत्र अपने मुख पर भी नहीं ला सकता, उनके विषय में अपनी जीभ भी नहीं हिला सकता, क्योंकि यह अमर्ग्यादा है। देखा जाता है, आज भी कोई पुत्र ऐसा करने का दुस्साहस नहीं करता। िकर भगवान् श्रीकृष्ण और श्रीमती राधिका के हास-विलास का नग्न चित्र क्यों अंकित किया गया ? क्या वे जगत् के पिता-माता नहीं और हम लोग उनके पुत्र नहीं ? क्या ऐसा करके वड़ा ही अनुचित कार्य नहीं किया गया ?"

हरिश्रौध जी का विवेचनात्मक गद्य श्रधिकतर संस्कृत-गर्भित होता है, किन्तु कभी कभी उसमें फ़ारसी शब्दों की बहार भी देखी जाती है। निम्नलिखित उद्धरण इसके उदाहरण है:—

१—"कहा जाता है कि किववर विहारी लाल के अधिकांश दोहें उर्दू अथवा फ़ारसी शेरों की वलन्दपरवाजियों को नीचा दिखाने के लिये ही लिखे गये हैं। यह सत्य भी हो सकता है, क्योंकि उनकी नाजुक ख़्याली, वन्दिश, मुहावरों की चुस्ती और कलाम की साफ़ई बड़े बड़े उर्दू शोअरा के कान खड़े कर देती है।"

२—"मैंने कहा चौपदों पर आपकी ऐसी निगाह क्यों नहीं पड़ती ? कहने लगे, चौपदों के वाक्यों में उर्दू तरकीव विलक्षत्त नहीं मिलती। × × मैंने कहा, तो उसे हिन्दुस्तानी किहये। उन्होंने कहा, मैं हिन्दुस्तानी कोई ज़वान नहीं मानता, खिचड़ी ज़वान में उसे अवश्य कह सकता हूं। वे ऐसी ही वातें कहते कहते उठ पड़ते, चलते चलते कहते, आप इसे नयी हिन्दी भले ही मान लें, पुरानी हिन्दी तो यह हरगिज़ नहीं है, और न उर्दू है।"



# पंचम खगड।



## हिन्दी-साहित्य में ईश्वर भावना श्रीर हरिश्रीध

हिन्दी-साहित्य का यदि कोई अंग वहुत पुष्ट है तो वह है ईश्वरोन्मुख काव्य-विपयक। कबीर, रैदास, जायसी, तुलसीदास, मीरा, सूर दास, दादू, मालूक आदि अनेक सन्त कवियों ने लोकोत्तर काव्य-पीयूप की वृष्टि की है। उक्त कवियों की यह ईश्वर-चिन्ता कवियों के व्यक्तित्व की विभिन्नता के अनुसार विभिन्न धाराओं में प्रवाहित हुई।

निम्न लिखित अवतरणों से इनके कवित्व की विशेपताओं का अनुमान पाठक को हो जायगा:—

१—''यहि जग अंधा में केहि समुझावो

इक दुई होइ उनिहं समुझाउं, सब ही भुलाने पेट के धंधा । सैं॰ पानी के घोड़ा पवन असवरवा, दुरिक परे जस ओस के बुंदा । मै॰ गिहरी निदया अगम बहै धरवा, खेबन हारा के पिड़गा फन्दा । मै॰ घर की वस्तु निकट नहीं आवत, दियना बारिके हूँ दत अंधा। मै॰ लागी आग सकल बन जरिगा, बिन गुरु ज्ञान भटिकगा बन्दा । सै॰ कहै कबीर सुनो भाई साधो, इक दिन जाय लॅगोटी झार बन्दा । मैं॰ "

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

''जाग पियारी अब का सोवै। रैन गई दिन काहे को खोवै।

जिन जागा तिन मानिक पाया । तें वौरी सव सोय गँवाया ।

पिय तेरे चतुर तू मूरख नारी।
कबहुँ न पिय की सेज सँवारी।

हों बोरी बोरापन कीन्हों। भर जीवन अपना नहिं चीन्हों। जाग देख पिय सेज न तेरे। तोहिं छाड़ि उठि गये सबेरे।

कहै कबीर सोई धन जागै। सबद बान उर अन्तर लागै।।''

--कबीर ।

२—"राम मैं पूजा कहा चढ़ाऊँ। फल अरु मुल अनृप न पाऊँ।

> थन कर दूध जो वछरू जुठारी। पुहुप भैवर जल मीन विगारी।

> मलया गिरि बेधियो सुअंगा। विप अमृत दोड एकै सगा।

> मन ही पूजा मन ही धूप। मन ही सेर्ज सहज सरूप।

> पूजा अरचा न जानू तेरी।
>
> कह रैदास कवन गति सेरी।

- रैदास

रे-"सुमिरों आदि एक करतारू। जेहि जिउ दीन्ह कीन्ह संसारू।

कीन्हेंसि प्रथम जोति परकासू। कीन्हेंसि तेइ परवत कैलासू।

कीन्हेसि अगिन पवन जल खेहा। कीन्हेसि बहुतै रंग उरेहा।

कीन्हेसि धरती सरग पतारू। कीन्हेसि वरन वरन औतारू।

कीन्हेंसि दिन दिन अर सिस राती। कीन्हेंसि नखत तराइन पॉती। कीन्हेसि धूप सीउ औ छाँहा। कीन्हेसि सेघ वीज तेहि माँहा।

कीन्हेसि सप्त मही वरम्हंडा। कीन्हेसि भुवन चौदहो खंडा।

कीन्ह सबै अस जाकर, दूसर छाज न काहि। पहिले ताकर नॉव लै, कथा करों अवगाहि।।"

- मलिक सुहरसद जायसी।

४ - <sup>भ</sup>अगुण सगुण दोउ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनुपा।

> मेरे मत बड़ नाम दुहूँ ते। किय जेहि युग निज बस निज वृते।

> प्रौड़ सुजन जन जानहिं जन भी।
> कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की।

एक दारु गति देखिय एकु।
पावक युग सम ब्रह्म विवेकु।

उभय अगम युग सुगम नाम ते। कहउँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते।

न्यापक एक ब्रह्म अविनाशी । सत चेतन घन आर्द राशी ।

अस प्रभु हिद्य अछत अविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी।

नाम निरूपण नाम जनन ते। सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते।"

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

"राम भक्त हित नर तनु धारी। सहि संकट किय साबु सुरुारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा ।

भक्त होहि सुद मंगळ वासा ।

राम एक तापस तिय तारी ।

नाम कोटि खळ कुमति सुधारी।"

-- तुलसीदास ।

प—"स्वामी सख संसार के हो साँचे श्री भगवान ।
स्थावर जंगम पावक पाणी, धरती वीच समान ।
सब में महिमा तेरी देखी, कुदरत के कुरबान ।
सृदामा के दारिद खोये, बारे की पहिचान ।
दो सुद्दी तंदुल की चाबी. दीन्हा दृक्य महान ।
भारत में अर्जुन के आगे, आप भये रथवान ।
उनने अपने कुल को देखा, छुट गये तीर कमान ।
ना कोइ मारे ना कोइ मरता, तेरा यह अज्ञान ।
चेतन जीव तो अजर अमर है, यह गीता को ज्ञान ।
मुझ पर तो प्रभु किरपा कीजे, बन्दी अपनी जान ।
मीरा गिरिधर शरण तिहारी, लगै चरण में ध्यान ।"

—मीरा ।

६—''मेरो मन अनत कह सुख पावै। जैसे डाइ जहाज को पच्छी फिरि जहाज पर आदै। कमल नयन को छाँ डि महातम और देव को ध्यावै। परम गंग को छाँ डि पियासो दुर्मित कूप खनाडे। जिन मधुकर अबुज रस चाख्यो नयो करील फल खावे। स्रदास प्रमु कामधेनु तिन छेरी कौन दुहावै।"

—सूरदास।

७—'मन रे राम बिना तन छीजइ।
जव यह जाइ मिलें माटी में तव कहु कैसिंह कीजइ।
पारस परस कॅचन किर लीजइ सहज सुरत सुखदाई।
माया वेलि विपय फल लागे जापर मूल न माई।

जब लिंग प्राण पिड है नीको तव लिंग तू जिन भूलइ। यह संसार सेम्र के सुख ज्यों तापर तूँ जिनि फूलइ। औरउ यही जानि जग जिन समइ देखि सच पेखइ। अंग अनेक आनि जिनि भूलइ दादू जिनि डहँकावइ।"

#### -दादू।

८—"दीन दयाल सुनी जब तें तब तें हिय मैं कछ ऐसी वसी है। तेरो कहाइ के जाउँ कहाँ प्रभु तेरे हितै पट खैंच कसी है। तेरोइ एक भरोस मळक को तेरे समान न दूजों जसी है। ए हो सुरारि पुकारि कहीं अब मेरी हसी नहिं तेरी हँसी है।

> जहाँ जहाँ बच्छा फिरै, तहाँ तहाँ फिरे गाय। कह मॡक जह सन्त जन, तहाँ रमेया जाय।"

#### —मल्बदास।

उक्त किवयों में से सभी ईश्वर-भक्त हो गये हैं, िकन्तु कबीर दास ख्रौर मिलक मुहम्मद जायसी ने श्रपनी ईश्वर-भिक्त की श्रभिव्यक्ति के लिए जिस विशेष शैली का सहारा लिया वह उन्हें शेप से पृथक् करतो है। कबोर दास ख्रौर मिलक मुहम्मद की ईश्वर-भिक्त का तत्व साधारण मानबी सम्बन्धों श्रौर कथाश्रों में श्रवगुंठित रहने के कारण हृद्वंगम होने पर किसी रहस्योद्धाटन का श्रानन्द देता है। ईसा की पन्द्रहवीं श्रोर सोलहवी शताब्दी हिन्दी के श्रनेक भक्त कियों को उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध है, सत्रहवीं, श्रठारवी श्रौर उन्नीमवी शताब्दी में तो भक्त किवयों की हिष्ट से हिन्दी-काव्य-जगृत शून्य ही रहा है, ऐसा जान पड़ता है, मानो सूर, मीरा, तुलसी दास श्रादि के काव्याम्यत का पान करके ही हिन्दी-देवी तृप्त हो गयो हैं श्रौर श्रव उन नबीन चे त्रो मे विचरण करना चाहती हैं जिनमें श्रव तक उन्हें कोई नहीं ले गया। निस्सन्देह, जिस शताब्दी मे हम लोग श्वास ले रहे हैं उसने हिन्दी-काव्य की दिशा मे ऐसे ऐसे प्रयोग प्रस्तुत किये हैं जिनके लिए हिन्दी-साहित्य वहुत समय से उत्सुकता का श्रनुभव कर रहा था।

हिरश्रीध जी के काव्य श्रीर जीवन का जो अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, उससे उनके भौतिक श्रीर श्रध्यात्मिक दृष्टि कोण का परिचय मिल चुका है। इस समय 'स्वर्गीय संगीत' नामक काव्य की रचना में वे संलग्न है। एक बार फिर विषय के निर्वाचन में उन्होंने श्राकिमकता का परिचय दिया है। चौपदों मे मानव-समाज की गिरी से गिरी श्रवस्था का चित्रण करने के बाद हरिश्रीध जी ने इस प्रन्थ में एक दम से ईश्वर के स्वरूप का निरूपण करने का निश्चय किया है। उनकी काव्य-भाषा में फिर परिवर्तन हो गया, श्रीर ऐसा होना सर्वथा स्वभाविक था। वे जयदेव के लिलत पदों के नमूने पर काव्य-रचना कर रहे हैं, श्रतएव यह श्रसम्भव था कि चौपदों की महावरेदार भाषा उनका साथ दे सकती। यदि इस बात के प्रमाण की श्रावश्यकता हो कि मुहावरों का जो समावेश चौपदों में किया गया है, वह सभी विषयों के श्रीर सभी प्रकारों के काव्यों की भाषा में सम्भव नहीं है, तो उसका सबसे प्रवल प्रमाण हरिश्रीध जी का यह नृतन प्रन्थ होगा। 'स्वर्गीय संगीत' की भाषा देखिए:—

'रमा समा है रमणीयता मिले। उमा समा है वन सिंह बाहना। गिरा समा है जितिमा विभूषिता। विचित्र है भारत की बसुंधरा। १।

आलोक दान रत भारत है प्रभात ।
संसार मानसरजात प्रफुल्ल पद्म ।
है मंजु भाव गगनीगण का मयंक ।
आनन्द मन्दिर मनोज्ञामणि प्रदीप । २ ।

श्राधुनिक हिन्दी-पाहित्य में रहस्यबाद के सम्बन्ध में बड़ा गुल सुनाई पड़ रहा है। ईश्वर-काव्य श्रीर रहस्यबाद इतने सस्ते हो रहे है कि यह श्रम्ल्य सम्पित्त उन कंगालो के घर में भी भरी वतायी जा रही है, जिन्हां ने उसे स्वप्न में भी न देखा होगा । डाक्टर रवीन्द्रनाथ टैगोर के नोवेल पुरस्कार पाने के बाद से हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद श्रीर ईश्वर-चर्चा की ऐसी लहर आयी है कि हिन्दी-सेवियों को और कोई बात पसन्द ही नहीं आती । विचित्र बात तो यह है कि हम लोग एक छोर तो रहस्यवाद के भक्त बन रहे हैं और दूसरी ओर बेहद संकीर्णता में डूबे हुए हैं। इस प्रसंग में मुभे एक शर्मा 'जी की मनोरंजन कार्यवाही कास्मरण आ रहा है। एक दिन उन्होंने अपने कमरे में एक नोटिस लगा दी। उनकी कृपापात्री एक मिस साहब मन्द मुसकराहट के साथ डियर शर्मा, डियर शर्मा कहती हुई उनके कमरे में गयीं। किन्तु शम्मी जी की विचित्र नोटिस देख कर घबरा गयी। नोटिस में लिखा था—"मैं इस समय ईश्वर के श्रस्तित्व को नहीं मानता । जिस मत के विद्वान् मुफे उसके होने का विश्वास दिला देंगे उसी मत का अवलम्बी मैं बन जाऊँगा और उसी मत की सब से विचित्र स्त्री के साथ विवाह करूँगा। ' मिस साहवा शर्म्मा जी की गम्भीर मुद्रा देख कर चकरा गर्या। वे उलटे पैरो अपने विद्वान् पादरियों के यहां भागी गयीं और थोड़ी देर मे खींग्ट मत के उद्भट ज्ञातात्रों के साथ लौटीं। नोटिस दिये जाने के कारण शम्मी जी के कमरे में हिन्दू, जैन, बौद्ध, मुसल्मान, वहाई आदि अनेक सम्प्रदायों के विशेषज्ञ धीरे धीरे आने लगे। बड़ा विवाद हुआ। बहस करते करते श्रनेक विद्वान् आपस मे लड़ गये। किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ दूटा । श्रीमान् शम्मी जी मुसकराते हुए यह तमाशा देखते रहे । ईश्वर का श्रस्तित्व प्रमाणित करने के लिए श्राये हुए सज्जनों ने कप से कम इतना साबित कर दिया कि उन्होंने अभी ईश्वर का हाल सिफ् किताबों में ही पढ़ा है। रहस्यवाद का भी हिन्दी मे प्रायः यही हाल है।

दस बारह वर्षों से हिन्दी में छायावाद श्रौर रहस्यवाद की धूम मची हुई है। चौपदों की रचना छायावाद—काल मे होने के कारण ही उनकी श्रोर काव्य- प्रेमियों का उतना ध्यान नहीं गया जितना विभिन्न परिस्थितियों मे शायद जाता। इस वीच मे हरिश्रौध जी की प्रयृत्ति भी

<sup>। &#</sup>x27;जराद्गुरु का विचित्र चरित्र' नामक उपन्यास के श्रीमान् सच्चिदानन्द शमी

यदा कदा ईश्वर-जिज्ञासा मूलक रचनाएँ करने की ओर रही है। और मासिक पत्रों के पाठकों को उन्हें समय समय पर पढ़ने का अवसर मिलता रहा है। नीचे उनकी कुछ स्फुट कविताएँ इस ढंग की देखिये:—

## [ 3 ]

किसके लुभाने के वहाने सन माने कर रात से खजाने रत राजि के है खुलते । क्सिके कहे से ओस विदु सुमनाविल के मोह कर मानस है मोतियों से तुलते। हरिऔध किसके सहारे से समीर-द्वारा मंजुल मही में है मरंद भार दुलते। किसके करों से हैं धविलमा निराली मिली किसके धुलाये हैं भवल फूल धुलते 191 झर झर झरने उछाल वारि विन्दुओ को, अंक किसका है मंजु मोतियो से भरते। पादप के पत्ते हिल हिल है रिझाते किसे. खिल खिल फूल क्यो सुगंध हैं वितरते। हरिऔध किसी ने न इसका बताया भेद सकल फबीले फूठ क्यों है मन हरते। बजते बधावे क्यो उमंग भरे मृह के है, क्यो है रंग रंग के विहंग गान करते।२। सेमल को लाल लाल सुमन मिले है कहाँ, पीले पीले फूल दिये किसने बबूलों को। तुली तृतिकाएँ ले ले कैसे साजता है कौन लोनी लोनी लतिका के लिलत दुकूलों को। हरिऔध किसके खिलाये कलिकाएं खिली दे दे दान मंजुल मरंद अनुकूलो को। किससे रंगीली साड़ियां है तितली का मिली कौन रॅग रेज रॅगता है इन फूछो को।३।

ईश्वर—मूलक यही जिज्ञासा पं० सुपित्रा नन्दन पंत के निम्न लिखित पद्यों में मिलती है:—

> ''स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब संसार चिकत रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलको पर सुकुमार विचरते है जब स्वप्न अजान, जाने, नक्षत्रो से कौन निसंत्रण देता मुझ को मौन। देख वसुधा का यौवन—भार गूँज उठना है जव सधुमास, विधुर उर के से मृदु उद्गार कुसुम-जब खुल पड़ते सोच्छ्वास, न जाने, सौरभ के मिस कौन संदेशा मुझे भेजता मौन। तुमुल तम मे जब एका कार ऊँघता एक साध संसार, भीरु झींगुर कुछ की झनकार कॅपा देती तन्द्रा के तार, न जाने खद्योतो से कौन सुझे पथ दिखलाता तव मौन। न जाने कौन आये द्यति मान! जान मुझ को अवोध अज्ञान, सुझाते हो तुस पथ अन जान फूँक देते छिटों में गान, अहे सुख-दुख के सहचर मौन! नहीं कह सकती तुम हो कौन !!

रेखांकित पद तथा शब्दों से स्पष्ट है कि किव का हृदय जिज्ञासा के भाव से पीड़ित है।

पं० सूर्य्य कान्त त्रिपाठी 'निराला' के निम्नांकित पद्य भी इसी दिशा की खोर संकेत करते हैं:—

किस अतीत का दुर्जय जीवन अपनी अलको में सुकुमार ।

कनक—कुसुम सा गूँथा तूने यमुने किसका रूप अपार।

निर्निमेष नयनो से छाया किस विस्मृत - मदिरा का राग।

अब तक पलकों के पुलकों मे छलक रहा है विपुल सुहाग।

युक्त हृद्य के सिंहासन पर के किस अतीत के वे सम्राट। दीप रहे जिनके मस्तक पर

पाप रह ।जनक अस्तक पर रवि शक्ति तारे विश्व— विराट।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

सुग्धा के लज्जित पलको पर तू यौवन की छवि अज्ञात।

ऑख मिचौनी खेल रही है किस अतीत शिशुना के साथ ?

किस अतीत-सागर-संगम को

वहते खोल हदय के हार ।

वोहिन के हित सरल अनिल में

नयन-सल्लिल के सोत अपार ।"

बाबू जयशंकर 'प्रसाद' को भी श्रपनी श्रव्यवस्थित मनोवृत्ति के कारण बड़ी खिन्नता है। वे कहते हैं:--

> "विश्व के नीरव-निर्जन में. करता हूँ केवल, चंचल मानस को कुछ शन्ति, होती है कुछ ऐसी हल चल होता है अन्तः भटकता है भ्रम के बन मे विश्व के कुसुमित कानन मे। जब लेता हूं आभारो हो बल्लरियों से दान. कलियों की माला वन जाती अलियों का हो विकलता बढ़ती हिम कन मे, विश्वपति तेरे ऑगन जब करता हूँ कभी प्रार्थना कर संकलित विचार तभी कामना के कंकण की जाती चमत्कृत होता हूँ मन में विश्व के नीरव-निर्जन मे

'रस कलस' में जहाँ हरिश्रीध जी ने श्रद्धत रस की चर्चा की है वहाँ 'रहस्य वाद' शीर्पक देकर उसके नीचे श्राठ कवित्त दिये हैं। अपर हमने उनके तीन कवित्त उद्धृत किये हैं, ये श्राठ कवित्त भी उन्हीं की शैली पर चलते हैं; फिर भी, एक कवित्त यहाँ उदाहरण के रूप में दे दिया जाता है:—

छिव के निकेतन अछूते छिति छोर माहिं
काकी छिव पुंजता छगूनी छलकित है।
वन उपवन की ललामता ललाम ह्र ह्र है
काकी लिख लिलत लुनाई ललकित है।
हरिओध काको हेरि पादप हरे है होत
कुसुमालि काको अवलोकि पुलकित है।
कौन वतरे है वेलि माहि काकी केलि होति
कली कली माहि काकी कला किलकित है।

रहस्यवादी किवता वही कर सकता है जिसने ईश्वर का मर्म्म हृद्यंगम कर लिया हो, श्रीर जो नाना मानवी सम्बन्धों में श्रपने तथा ईश्वर के सम्बन्धों की कल्पना करके ऐसी रचना करें जिसमें ईश्वरोय रहस्यों की श्रोर संकेत किया गया हो। उदाहरण के लिये पत्नी श्रीर पित के सम्बन्ध को लीजिए। इस सम्बन्ध को प्रण्य की श्राभव्यक्ति का साधन समक्त कर ही ईश्वरीय सत्ता के प्रति मानव व्यक्तित्व की श्रमुरित करने के लिये इसका प्रयोग किया जाता है। परकीया नायिका श्रीर उपपित के सम्बन्ध श्रीर नायिका के श्राभसार में भी ईश्वर- प्रेमिक व्यक्ति के ईश्वरोन्मुख होने की प्रगतिशील प्रवृत्ति का श्रंकन किया जा सकता है। प्रकृत रहस्यवादी के हाथ में पड़ कर इन संसारिक सम्बन्धों का उपयोग करने वाली रचना इनकी स्थूलता के पंक में निमिष्जत न हो जायगी, बिल्क पारस पत्थर की भाँति उनकी लौहता का भी लोप करती हुई वह वास्तव में सत्य के स्वरूप की भावुकता के साथ हमें हृद्यंगम करावेगी। उदाहरण के लिये संस्कृत के एक श्लोक का पदमाकर-कृत हिन्दी श्रमुवाद देखिए:—

कौन है तू कित जात चली बलि वीती निशा अधराति प्रमाने। हैं पदमा दर भावती हैं निज भावते पै अब ही मोहि जाने। तू अलवेली अकेली ढरें किन क्यो ढरों मेरी सहायक आने। वीर मनोभव सो भट संग मैं कान लीं बान सरासन ताने। रहस्यवादी किव उक्त सबैये की तीनों पंक्तियों को तो प्रहण कर लेगा, लेकिन चौथी पंक्ति को वह अपनी किवता में नहीं रक्खेगा, क्योंकि, कामिनी ने मनोभव को अपना रक्तक वता कर अपनी, अत्यिधिक काम वेदना प्रदर्शित कर दी, जिसे रहस्यवादी किव अत्यन्त स्थल समक्त कर घृणित समकेगा। यदि चौथी पंक्ति में कोई ऐसी वात आ जाय जो ईश्वरीय सत्ता के प्रति मानव व्यक्तित्व का अनुराग व्यक्त कर दे तो वह रहस्यवाद की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगी।

जैसे श्रन्य विषयों के साथ किव की सहानुभूति होने पर ही वह श्रपनी रचना में सफलता की श्राशा कर सकता है, वैसे ही रहस्यवाद की किवता के लिये सच्चा ईश्वर-प्रेम चाहिये, केवल रहस्यवाद के वाह्य ढांचों के श्रनुकूल शब्द-योजना करने से ही काम नहीं चल सकता। श्रनुराग—सच्चा श्रनुराग छिपाये छिप नहीं सकता। एक श्रंगारी किव ने कहा है:—

"धूंघट की ओट ह्वं के चितयों कि चोट करी लालन जू लोट पोट तब ही ते अये है।"

जब इसी तरह ईश्वर-प्रेम की चोट से कोई लोट पोट होगा तभी वह 'रहस्यवादी' काव्य करने में समर्थ होगा। इस दिशा में हमारे अन्य आधुनिक कवियों की तरह हरिओंध जी की लेखनी भी विशेष सफलता नहीं प्राप्त कर सकी है।

## हिन्दी-साहित्य में मानव-चित्र श्रीर हरिश्रीध

मैथिल कोकिल विद्यापित, सूरदास, आदि भक्त कियों ने अपने काव्य में कृष्ण और राधा, का जो रूप। अंकित किया है, वह लोक-पन्न में कहीं कहीं दूषित संकेतपूर्ण हो गया है। यह सत्य है कि श्रीकृष्ण और राधा के स्थूल संयोग-वर्णन में रत होने के समय उनकी दृष्टि के सामने पुरुष और प्रकृति का वह सरस संगम था जो इस सृष्टि का अवलम्व है। किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि दूषित संकेत-गत तृदि उनकी अपूर्ण कला की परिचायक है। जो हो, यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि जहाँ उन्होंने कृष्ण और राधा का वियोग अंकित किया है वहां लोक-पन्न में अत्यन्त माधुर्यपूर्ण नारी चित्रों की अवनतारणा सम्भव हो सकी है। नीचे की पंक्तियाँ देखिए:—

(8)

सिंख मोर पिया
अबहुँ न आओल कुलिश हिया।
निखर खोया अलुँ दिवस लिखि लिखि।
नियन अंधा ओलुँ पिया पथ पेखि।
आवन हेत कहि मोर पिया गेला।
प्रवक जेत गुन विसरिलमेला।
भनइ विद्यापति शुन अब राइ।
कानु समुझाइ ते अब चिल जाइ।

---विद्यापति ।

समुझि न परत तुम्हारो ऊधो । ज्यों त्रिदोप उपजे जक लागत बोलत वचन न सूधो । आपुन को उपचार क्रों कछु तव औरन सिख देहू । बड़ो रोग उपज्यो है तुमको मीन सवारे लेहू । वहां भेषज नाना बिधि को अरु मधुरिपु से है वेद । हम कातर अपने सिर उरपत यह कलंक है केद । साँची बात छाँड़ि कत झुठी कहो कौन विधि सुनही । सुरदास मुकताहल भोगी हंस ज्यारि क्यों चुनही । १ ।

—सूरदास

नैन सलोने श्याम हिर कव आविहेंगे
वे जो देखत राते राते फूलन फूले डार ।
हिर बिन फूल झरी सी लागत झिर झिर परत अँगार ।
फूल बिनन ना जाऊँ सखीरी हिर बिन कैसे फूल ।
सुन री सखी मोहिं राम दुहाई लागत फूल त्रिश्ल ।
जब तें पनिघट जाउँ सखीरी वा जमुना के तीर ।
भिर अभुना उमिं चलित हैं इन नैनन के नीर ।
इन नैनन के नीर सखीरी सेज भई घर नाव
चाहत हों ताही पै चिंद के हिरजी की ढिग जावँ ।
लाल पियारे प्राण हमारे रहे अधर पर आय ।
सूरदास प्रभु कुन्ज विहारी मिलत नहीं क्यों धाय २।

—सूरदास

महात्मा तुलसीदास ने रामचिरत मानस में सीता का जिस प्रकार अंकन किया है वह भी हिन्दी-साहित्य की अमूल्य और अतुलनीय सम्पत्ति है। रामचन्द्र का मर्यादा पुरुपोत्तम रूप होने के कारण तुलसी दास की कला में उस दूषण का समावेश न हो सका जिसने, जैसा कि मैं निवेदन कर आया हूँ, सहज ही सूरदास आदि श्रीकृष्ण भक्त कवियों पर आक्रमण कर दिया।

निस्सन्देह विद्यापित और सूरदास की राधा तथा तुलसीदास की सीता की मधुरिमा 'त्रिय-प्रवास'की राधा में नहीं है, किन्तु इन कवीन्द्रों की नारी-सृष्टि को छोड़ कर और किसी किव की छिति उसके सामने नहीं ठहर सकती। केशवदास की सीता में वह सुन्दर विकास कहाँ जिसने

मिट्टी में भी 'त्रिय-प्रवास' की राधा को त्रियतम श्याम के दर्शन करा दिये। बिहारी, देव, पदमाकर, हरिश्चन्द्र, त्र्यादि की नायिकात्र्यों में वह शक्ति कहाँ जो 'त्रियप्रवास' की राधा की तुलना में खड़ी हो सकें ?

प्रिय प्रवास के श्री कृष्ण और राधा दोनों ही हिन्दी-साहित्य में अनूठी सृष्टियां है। पूर्ववर्ती मानव-चित्रांकन-शैली में उन्होंने वह क्रांति उपस्थित की है जो वर्त्तमान साहित्य को अनेक दिशाओं में प्रभावित करती देख पड़ती है। निस्सन्देह यह नहीं कहा जा सकता कि गत वीस वर्षों से उपन्यास, नाटक, कहानी और किवता के चेत्र में जो कुछ भी मानव-चित्रण किया जा रहा है उसको प्रिय प्रवास ही ने प्रगतिशील किया है, हिन्दी-साहित्य सेवियों के दृष्टिकोण में आज हम जिस विस्तार का अनुभव कर रहे हैं उसके अनेक कारण गिनाये जा सकते है, जिनमे उनकी अंश्रेजी शिक्ता अथवा उस शिक्ता के वातावरण में उनका विकास एक प्रधान कारण माना जायगा। किन्तु फिर भी यह संयोग की बात है कि राम चरित मानस, के बाद और 'श्रिय प्रवास' के प्रकाशन के पहले किसी अन्य किया लेखक ने हिन्दी-साहित्य के चेत्र में इतने उच्च विकास-सम्पन्न पुरुष अथवा नारी का चित्र प्रस्तुत नहीं किया।

'त्रिय प्रवास' के बाद जो दो सुन्दर काव्य हिन्दी पाठकों के सम्मुख आये हैं वे हैं समय के क्रम से (१) परलव और (२) साकेत । परलव पं० सुमित्रा नन्दन पंत की फुटकल किवताओं का संप्रह है और 'साकेत' बाबू मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। 'परलव' में अनेक सुन्दर नारी—चित्रों का समावेश किया गया है, जिनमें से उछ्वास की वालिका का चित्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। 'साकेत' की नायिका उम्मिला है। इन्हीं दोनों के सम्बन्ध में यहाँ कुछ निवेदन किया जायगा।

उक्त वालिका का सौन्दर्ध-वर्णन पन्त जी ने इस प्रकार किया है:— " तुम्हें किस दर्पण में सुक्रमारि! दिखाऊँ मैं साकार ?

तुम्हारे छूने से था प्राण, संग में पावन गंगा-स्नान; तुम्हारी वाणी से कल्याणि! त्रिवेणी की लहरों का गान!

> अपरिचित चितवन में था मान, सुधा मय सांसों में उपचार; तुम्हारी छाया में आधार, सुखद चेष्टाओं में आभार!

करुण भौंहो में था आकाश, हास में शैशव का संसार; तुरहारी आंखों में कर वास प्रेम ने पाया था आकार !

> कपोलों में उरके मृदु भाव. श्रवण-नयनों में श्रिय वत्रीव; सरल संकेतों में सकोच मृद्दल अधरों में मधुर दुराव!

उपा का था उर में आवास, मुक्क का मुख में मृदुल विकास; चॉदनी का रवभाव में वास विचारों में वच्चों के सॉस !

> विन्दु में थी तुस सिन्धु अनन्त, एक सुर में समस्त संगीत; एक कलिका में अखिल वसन्त धरा में थी तुम स्वर्ग पुनीत।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

सरलपन ही था उसका मन, निरालापन था आभूषन, कान से मिले अजान नयन सहज था सजा सजीला तन

सुरीले ढीले अधरो बीच अधूरा उसका लचका गान बिकच बचपन को मन को खींच उचित बन जाता था उपमान।"

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

पंत जी की यह नायिका यथेष्ट सुन्दरी जान पड़ती है परन्तु उस अपूर्व लावण्य से तो वह वंचित ही है जो नायिका में तभी दृष्टिगोचर हो सकता है जब उसके हृदय में अपार व्यथा हो, किसी निर्मोही की निष्टुरता के कारण जब चित्त की चंचलता तथा परिस्थित की करूरता के मध्य में पड़ कर वह

'दुहूँ ओर ऐंची फिरै फिरकी लौं दिन जाय।'

जब किसी मनोहारिणी विवशता के उसमें दर्शन हों। प्रिय प्रवास की राधा में उस शारीरिक और मानसिक सौन्दर्श्य की कमी नहीं हैं जो पन्त जी की नायिका में दिखायी पड़ती हैं; किन्तु, राधा की विचिन्न स्थिति और उससे भी विचिन्न उनका मानसिक विकास उन्हें अनिवे-चनीय सौन्दर्श्य से सम्पन्न कर देता है।

'साकेत' की डिम्मिला हिन्दी-साहित्य में एक मौलिक सृष्टि है। उसे काट्य की नायिका बना कर गुप्त जी ने रामायण की कथा मे एक नबीन रोचकता उत्पन्न कर दी है। रामचन्द्र श्रौर सीता को बन-प्रयाण के लिए उद्यत देख कर लक्ष्मण भी उनका साथ देने को तैयार हो गये, किन्तु साथ ही वे धर्म-संकट मे भी पड़ गये। उनके सामने यह प्रश्न खड़ा हुआ कि नब-विवाहिता डिम्मिला का क्या हाल होगा ? स्वयं कि के शब्दों में सुनिए:— "उठीं न लक्ष्मण की आँखें, जिम्हा रही पलक पाँखें। किन्हा करुपना घटी नहीं। उदित उर्मिनला हटी नहीं। खड़ी हुई हृदय-स्थल में। पूछ रही थी पल पल में। मैं क्या करूँ? चलुँ कि रहूँ? हाय! और क्या आज कहूँ?'

लक्ष्मण ने शीघ्र ही अपने क्रतंत्र्य का निश्चय कर लिया:—

"लक्ष्मण हुए वियोग जयी। और उर्मिला प्रेम मयी। वह भी सब कुछ जान गयी। विवश भाव से मान गयी। श्री सीता के कंघे पर। ऑसू वरस पड़े झर झर"।

वन-यात्रा के सम्बन्ध में सुमित्रा का भी त्रादेश मिल जाने पर-

"लक्ष्मण का तन पुलक उठा,

मन मानो कुछ कुलक उठा।

मॉ का भी आदेश मिला।

पर वह किसका हदय हिला?

कहा उम्मिला ने - हे मन!

तू किय पथ का विष्न न वन।

आज स्वार्थ है स्याग भरा।

हो अनुराग विराग भरा।

तू विकार से पूर्ण न हो,

रोक-भार से चूर्ण न हो')।

डिम्मला के महान् हृद्य का यहीं से परिचय मिलने लगता है रामचन्द्र को आश्वासन देते समय जब सीता कहती हैं —

'सास-ससुर की स्नेह-लता, वहन उम्मिला महावता, सिद्ध करेगी वही यहाँ, जो मैं भी कर सकी कहाँ"?

तव उर्म्मिला को महत्ता की एक सनद भी मिल जाती है। किन्तु दुःख का पहाड़ उठा लेने की शक्ति तो उर्मिला में नहीं थी:—

'सीता और न बोल सकी, गद्गद कण्ठ न खोल सकी। इधर उम्मिला मुग्ध निरी, कह कर 'हाय' धड़ाम गिरी'।

राम, सीता और लक्ष्मण वन को चले गये। अभागिनी उर्मिला विरहानल में दग्ध होने लगी। सौभाग्य से भरत ने सपरिवार रामचन्द्र से मिलने के लिए वन को यात्रा की और दुःखिनी उर्मिला को फिर एक वार स्वामी के दर्शनों से जी जुड़ाने का ग्रुभ अवसर मिला। उसने भरत और राम तथा विमाता और राम के सम्वाद को कितनी उत्कण्ठा और संकल्प-विकल्प के साथ सुना होगा। किन्तु अन्त में उसे निराशा ही हाथ आयी? वह घड़ी कितनी हृदयविदारिणी रही होगी जब उर्म्मिला को फिर सूनी अयोध्या की ओर अपने पैरों को बलपूर्वक अप्रसर करना पड़ा होगा। किन्तु दुर्भाग्य से कोई वश नहीं।

इस यात्रा से लौटने के वाद डिमला को चौदह वर्षों की अविध ही एक मात्र अवलम्ब रह गयो। त्रियतम के प्रण्य की सरस स्मृतियां ही उसे जीवन-धारण किये रहने का आश्वासन दे सकती थी। नीचे की कितपय पंक्तियों से डिमला के विरह-मग्न जीवन का कुछ परिचय प्राप्त किया जा सकता है.— ''पिऊँ ला, खाऊँ ला, सखि, पहन लूँ ला सव करूँ जिकँ मैं जैसे हो, यह अवधि का अर्णव तरूँ।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

मैं निज अलिन्द में खड़ी थी सखी एक रात रम झिम बूंदें पड़ती थी, घटा छायी थी। गमक रहा था केतकी का गंध चारो ओर झिल्लो झनकार यही मेरे मन भायी थी।

करने लगी मैं अनुकरण स्वनूपुरो से, चंचला थी चमकी घनाली घहरायी थी। चौंक देखा मैने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय भारी, मुख-लज्जा उसी छाती में लिए।यी थी।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

लाथीं सभी मालिनें थी डाली उस बार जव जम्बू फल जीजी ने लिये थे तुझे याद है ? मैंने थे रसाल लिये देवर खड़े थे पास हॅस कर बोल उठे—'निज निज स्वाद है!'

मैंने कहा-- 'रिसक, तुम्हारी रुचि काहे पर ?

बोले-- 'दिवि, दोनो ओर मेरा रसवाद है।
दोनो का प्रसाद -- भागी हूँ मैं" हाय ! आली आज
विधि के प्रसाद से विनोद भी विपाद है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

आये सिख । हार पटी हाथ से हटा के प्रिय वंचक भी विचत से किंग्पत विनोद में। 'ओड़ देखों तिनक तुम्हीं तो परिवान यह, बोले डाल रोमपर मेरी इस गोद से। क्या हुआ, उठी में झट प्रावरण छोड़ कर
परिणत हो रहा था पवन प्रमोद में।
हिर्षित थे तो भी रोम रोम हम दम्पति के
किर्षित थे दोनों वाहु-बंधन के मोद में"
× × × ×

धीरे धीरे चौदह वर्ष बीत गये। उर्मिला का यौवन इस लम्बी श्रविध की प्रतीचा में शिथिल हो चला। प्रियतम के श्राने पर उनसे मिलने के लिये जब सखी उर्मिला का शृंगार करना चाहती है तब उर्मिला कहती है:—

''हाय! सखी श्रङ्गार? मुझे अब भी सोहेगे ?

क्या वस्त्रालंकार मात्र से वे मोहेगे ?

नहीं. नहीं, प्राणेश मुझी से छले न जावें,

जैसी हूँ मैं नाथ सुझे वैसा ही पावें।

सखी रोकर उत्तर देती हैं:——

"किन्तु देख यह वेश दुखी होगे वे कितने" ? डिर्मला फिर कहती है:—

"तो ला भूषन वसन, इष्ट हों तुझको जितने
पर यौवन उन्सार कहाँ से लाऊँगी मैं ?
वह खोया धन आज कहाँ सखि, पाऊँगी मैं'
यह कथन कितना करुण है ! कितना हृद्य भेदी है।
सखी कहती है:—

''अपराधी सा आज वही (यौवन) तो आने को है।

वरसों का यह दैन्य सदा को जाने को है

कल रोती थी आज मान करने वैठी हो

कौन राग यह, जिसे गान करने बैठी हो

प्रोति स्त्राति का पिया द्युक्ति वन वन कर पानी।

राज हंसिनी, चुनो रीति—मुक्ता अत्र रानी"

X

X

X

X

परन्तु उर्मिला में कृत्रिमता नहीं है, कृत्रिम यौवन और सौन्दर्घ उपार्जित करने की कला उसे रुचती ही नहीं। चौदह वर्षों को उसने रो रो कर विताया है, रोने का उसे अभ्यास हो गया है, इसीलिए उसका कथन है:—

'विरह रुद्र में गया. मिलन में भी मैं रोऊँ। म्झे और कुछ नहीं चाहिये पद- रज धोर्ज। जब थी तब थी आलि ! उर्मिला उनकी रानी । वह वरसो की बात आज हो गयी पुरानी। अब तो केवल रहूँ सदा स्वामी की दासी। में शासन की नहीं आज सेवा की प्यासी। आलि, उर्मिला बाला-तन से युवती हो या नहीं जानती विन्तु स्वयं क्या है वह मन से। सिंख यथेष्ट है यही धुली घोती ही सुझको । लज्जा उनके हाथ न्यर्थ चिन्ता है तुझको । उछल रहा यह हृद्य अंक मे भर ले आली । निरख तनिक तू आज ढीठ संध्या की लाली। मान करूँगी आज? मान के दिन तो बीते। फिर भी पूरे हुए सभी मेरं सन चीते। टपक रही वह कुञ्ज शिला वाली शेफाली ! जा नीचे दो चार फूल चुन ले आ आली । बन वासी के लिए सुमन की भेंट भली वह । 'किन्तु उसे तो कभी पा चुका प्रिये अली यह।'

> लेकर मानो विश्व-विरह उस अन्तः पुर में, समा रहे थे एक दूसरे के वे उर में।

> > ×

X

X

X

नाथ, नाथ क्या तुम्हें सत्य ही मैंने पाया ? प्रिये ! प्रिये ! हां आज आज ही वह दिन आया ।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

स्वामी, स्वामी, जन्म जन्म के स्वामी मेरे !

किन्तु कहां वे अहोरात्र वे सॉझ सबेरे !

खोई अपनी हाय कहां वह खिल खिल खेला ?

प्रिय जीवन की कहां आज वह चढती बेला ?

कॉप रही थी देह-लना उसकी रह रह दर,

टपक रहे थे अश्रु कपोलो पर वह वह कर ।"

## कितना करुणापूर्ण और सरस मिलन है।

'साकेत' की इस उर्मिला और 'त्रिय-प्रवास' की राधा में विचित्र विषमता भी है और विचित्र समता भी । उर्मिला ने अन्ततोगत्वा अपने त्रियतम को प्राप्त किया किन्तु त्रिय-प्रवास की राधा का विरह तो जीवन व्यापी ही होकर रहा । और, दोनो में समता यह है कि दोनों ही ने विरह का अत्यन्त व्याकुलकारी अनुभव किया । पता नहीं हरिऔध जी की लेखनी के अधीन होकर उर्मिला की यह सृष्टि कैसा स्वरूप धारण करती, किन्तु राधा का उन्होंने जिस प्रकार विकास किया है उससे उनकी प्रवृत्ति स्पष्ट है । कृष्ण जी को मथुरा में गये सालों नहीं, केवल कुछ महीने वीते थे । जब उन्होंने ऊथो को ब्रज में गोपियो आदि के समाधान के लिए भेजा । किव ही के शब्दों मे सुनिए;

कृष्ण जी ऊधो से कहते हैं:--

''जी में बार अनेक बात यह थी मेरे उठी मैं चर्लू । प्यारी भाव मयी सुभूति बज में दो ही दिनों के लिए।

वीत मास कई परन्तु अव ली इच्छा न पूरी हुई । नाना कार्य-कलाप की जटिलता होती गयी वाधिका।"

उधों को ब्रज पहुँचने में तो बहुत थोड़ा समय लगा, किन्तु वहाँ से लौटने में छः महीने बीत गये:— ' ऊधो छौटे निज नगर में मास पूरा छ बीते । आये थे वे वज अवनि में दो दिनों के छिए ही ।"

उधो ने मथुरा से आने पर श्रीकृष्ण का संदेश राधा को सुनाने में भी बहुत विलम्ब न किया होगा, ऐसी आशा की जा सकती है, यद्यपि यह भी ठीक ही है कि उपयुक्त समय देख कर ही उन्होंने यह निराशा-जनक कार्य्य किया होगा। विरह का घाव इतना ताजा होने पर भी जहाँ श्रीकृष्ण के संदेश के उत्तर में राधा ने अपने हृदय की वेदना और विवशता प्रकट की, वहाँ उनके मुँह से दो एक ऐसी वातें भी निकलती है जो उन्हें विशेप रूप से श्रद्धास्पद बनानी है, उदाहरण के लिये, वे कहती हैं:—

जाके मेरी विनय इतनी नमृता से सुनावें ।

सेरे प्यारे कुंवर वर को आप सीजन्य-हारा ।
मैं ऐसी हूं न निज दुल से कष्टिता शोक-मग्ना ।

हा! जैसी हूँ व्यथित व्रज के वासियों के दुखों से।

गोपी गोपों च्यथित झज की बालिका बालको को ।

आके पुष्पानुपत्र सुखड़ा प्यार ह्वा दिखावे ।

वाधा कोई न यदि त्रिय के चारु कर्त्तच्य में हो ।

तो वे आके जनक जननी की दशा देख जावें ।

व्रज के विपाद से व्याकुल ऊधो को इन वाक्यों से कितनी सान्त्वना मिली होगी; उनका भार कितना हलका हुआ होगा!

जो बात राधा के लिये संभव हुई वही डिम्मिला के लिये क्यो नहीं हुई ? क्या इस कारण कि डिम्मिला को लक्ष्मण के प्रति श्रीकृष्ण के लिए राधा से श्रधिक अनुराग था ? नहीं राधा, का जो चित्र हरिश्रीध जी ने प्रस्तुत किया है उसमें डिम्मिला की अपेचा कम प्रेम-मग्नता नहीं है। तो फिर क्या राधा को कृष्ण का वियोग उतना नहीं श्रखरा जितना डिम्मिला को लक्ष्मण का वियोग अखर गया ? कदापि नहीं। सच वात तो यह है कि यदि राधा को बहुत श्रधिक तीखी वेदना न मिली

होती तो शायद उनके व्यक्तित्व का प्रसार इतनी सरलता के साथ संभव न होता। किसी कवि ने कहा भी है—

'दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना।

कष्ट की असहाता के कारण ही राधा के लिए यह असंभव हो गया कि वे त्रकृति को दाहक रूप ही में देखें। प्रकृति के साथ सौहार्द स्थापन के परिणाम स्वरूप राधा के चित्त को वह शान्ति मिलो जिससे वे अन्य दु:खिनियों की सेवा कर सकीं। ऊधों के चले जाने के वाद तो श्री कृष्ण के शीघ्र आने की कोई आशा नहीं रह गई थी, व्रज का विषाद ख्यों का त्यों बना था, किन्तु सेविका राधा की सेवाओं का लाभ अवश्य ही सब पीड़ितों को मिल रहा था। ऐसे अवसर का एक अत्यन्त मार्मिक चित्र देखिए; हरिऔंध जी ने इसमें अपनी भावुकता का हद्यहारी परिचय दिया है:—

"जब कुसुमित होती बेलियां औ रुताएँ।

जब ऋतुपति भाता आम की मंजरी है।

जब रसमय होती मेदिनी हो यनोज्ञा।

जब मनसिज लाता मत्तना मानसों में।

जब मलय-प्रस्ता वायु आती सुसिक्ता।

जब तरु कलिका औ के.पलों वान होता।

जब मधुकर माला गूँजती कुँज मे थी।

जब पुलिकत हो हो कुकनी कोकिलाएँ।

तब बज बनता था मूर्ति उद्दिशता की।

प्रतिजन उर में थी वेदना चृद्धि पाती।

गृह पथ बन कुञ्जो मध्य थी दृष्टि आती।

बहु विकल उनीटी ऊवर्ता बालिकाएँ।

उन विविध व्यथां मध्य हूबे दिनों में।

अति सरल स्वभावा सुन्दरी एक वाला ।

निशि दिन फिरती थी प्यार से सिक्त होके ।

गृह-पथ बहु बागों कुक्ष पुक्षों बनों में ।

वह सहदयता से छे किसी मूर्छिता को ।

नित अति उपयोगी अंक में यत्न द्वारा ।

मुख पर इसके थी डाळती वारि छींटे ।

वर व्यजन डुलाती थी कभी तन्मयी हो ।

कुबलय-दल वं छे पुष्प औ पल्लवों को ।

निज कलित करों से थी धरा में विद्याती ।

उस पर यक तक्षा बालिका को सुलाके ।

वह निज कर से थी छेप सीरे लगातो ।

यदि अति अकुलातो उन्मना बालिका को ।

वह कह मृदु बात बोधती कुन्ज में जा।

वह कह मृदु बात बोधती कुन्ज में जा।

वह वित रह छाया-तुल्य संताप खोती ।

वह िष्ण रह छाया-तुल्य सताप खाना । यक थल अवनी में लोटती बचिना का । तन रज यदि छाती से लगा पोंछती थी। अपर थल उनींदी मोह-मग्ना किसी को । वह सिर सहल तो गोद में थी सुलाती।"

यदि राधा को इस दिशा में विकसित होने का अवसर था तो उर्मिला को भी कम अवसर नहीं था। चौदह वर्षों का लम्बा समय भावुकता पूर्वक कष्ट और चिति के अनुभव तथा वियोग का गान गाने ही में बिता देना उस उदारहृद्या और त्याग शीला युवती को शोभा नहीं देता। सीता के कौशलपूर्ण प्रवन्ध से जब बन में लच्चमण और उर्मिला का थोड़ी देर के लिए मिलन हुआ था तब उसने कहा था—

'मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी। में बॉघ न ॡँगी तुम्हें तजो भय भारी '।

यह सुन लक्ष्मण भाव विह्नल होकर उसके चरणों पर गिरे पड़े थे—

''गिर पड़े दौड़ सौिमित्र प्रिया पद-तल में। वह भीग उठी प्रियचरण धरे दग-जल में''।

#### इसी समय लक्ष्मण ने कहा था-

"बन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य।

भाभी की भगिनी तुम मेरे अर्थ नहीं केवल उपभोग्य"।

लज्ञमण ने डर्मिला का इस समय जो त्रादर किया था उस पर कोई भी युवती सहस्रों जीवन का यौवन निछावर कर सकती है। कितु क्या वह उतनी ऊंची हुई, जितनी ऊंची उसे लक्ष्मण देखना चाहते थे ? लक्ष्मण के लिए वन जाना अनिवार्य्य नहीं था, क्या सेत्रा भाव और कर्त्तव्य की प्रेरणा ही से विवश होकर वे राम के साथ बन को नहीं गये थे ? इस सेवा-भाव को लक्ष्मण ने तो दुर्गम कानन में भी अपने गले का हार वनाये रक्खा, लेकिन उर्मिला के लिये वह राजप्रासाद में भी कठिन हो गया। क्या प्रणय-मूर्ति उर्मिला अपने कुटुम्बी गुरुजन की सेवा मे प्रियतम की प्रणय-स्मृति का सौरभ नहीं पा सकती थी ? क्या सूनी श्रौर मृत प्राय श्रयोध्या में वह श्रपने पति के महान् श्रादर्श की व्यवहारिक प्रतिष्ठा करके नवजीवन का संचार नहीं कर सकती थी ? लेकिन डर्मिला ने यह सब कुछ नहीं किया। उसने रो रो कर ही सारा समय काटा श्रौर जव रामचन्द्र, लक्ष्मण तथा सीता के लौटने के दिन निकट आये तव तो वह एक सीढ़ो और ऊपर चढ़ गयी। अगर हृदय मे कप्ट हो त्रौर त्रॉखों से त्रॉसू निकलते रहे तो प्रायः देखने वाले विशेष चिन्तित नहीं होते, किन्तु परिताप की ज्वाला ज्यों की त्यों वनी रहने पर भी यदि ऋाँसू न निकलें तो घवराने की वात है ही । वेचारी मांडवी उर्मिला की यह दशा देख कर भरत से कहती है:--

''किन्त बहन के बहने वाले ऑसू भी सूखे हैं आज । बरुनी के वरुणालय भी वे अलकों से सूखे है आज। उनके सुँह की ओर देख कर आग्रह आप ठिठकता है। कहना क्या कुछ सुनने में भी हाय आज वह थकता है। दीन भाव से कहा उन्होंने वहन एक दिन बहुत नहीं। बरसों निराहार रह कर क्या ये ऑखें भर गयी कहीं। विवश लौट आयी रोकर मैं लायी हूँ नैवेद्य यहाँ । आता हूं मैं - कह कर देवर गये उन्हीं के पास वहाँ ।"

क्या उर्मिला के लिए यह उचित था कि वह मांडवी को कला कर लौटा देती ? किव ने उर्मिला को अयोध्या की, अथवा कुटुम्ब की समस्या को सुलकाने में सहायक न बना कर स्वयं उर्मिला को ही एक पेचीले समस्या के रूप में प्रस्तुत कर दिया। महामना भरत अपने ही को परिवार के इस करुण काण्ड का मूल कारण समक्त कर सदा कोसा करते थे, इसी नाते मांडवी को भी यह दयनीय परिस्थित थी। क्या उर्मिला को इस दम्पित की वेदना के प्रति सहानुभूति न रखना चाहिए था ? और यदि सहानुभूति होती तो क्या वह मांडवी को रोने का कारण देती ? बात भी मांडवी के रोने हो तक नहीं रह गयी। भरत ने जब सुना कि उर्मिला ने कुछ खाया नहीं तब उन्होंने भी उस दिन उपवास ही करने का निश्चय किया। मांडवो छौर भरत की यह शोचनीय स्थित किव ही से शब्दे में सुनिए:—

"स निःश्वास तब कहा भरत ने
—"तो फिर आज रहे उपवास।

पर प्रसाद प्रभुका ?'' यह कहकर हु ई सांडवी अधिक उदास।

सबके साथ उसे ऌॅगा मैं बीते, बीत रही है रात ।

हाय ! एक मेरे पीछे ही हुआ यहां इतना उत्पात ।

एक न मैं होता तो भव की क्या असंख्यता घट जाती ? छाती नहीं फटी यदि मेरी

तो धरती ही फट जाती !

"हाय नाथ धरती फट जाती हम तुम कहीं समा जाते । तो हम दोनों किसी तिमिर में

्रता प्राप्ता क्या तिलस्य स रह कर कितना सुख पाते ।

न तो देखता कोई हमको

न वह कथी ईप्यों करता।

न हम देखते आर्च किसी को

न यह शोक ऑसृ भरता।

स्वयं परस्पर भी न देख कर करते हम बस अंगस्पर्श। तो भी निज टाम्पत्य-भाग का उसे मानती मैं आदर्श।"

क्या इस संवाद में वह तत्व नहीं है जो उर्मिला के शोक-विस्तार में स्वार्थ का प्रसार सिद्ध कर दें ? वास्तव में किव ने उर्मिला को उचित

श्रीर स्वाभाविक विकास से रहित तथा महत्व शून्य भावुकता के संकीर्ण चेत्र के भीतर बंदी कर के उसके साथ अन्याय किया है। प्रियतम मिलन के समय और उसके पूर्व सखी से शृंगार-विषयक वातें करने के श्रवसर पर उसने जो उद्गार प्रकट किये है वे सच पूछिए तो उसे शोभा नहीं देते। क्या त्यागी लक्ष्मण के सम्मुख अपनी शारीरिक यौवन-हानि के लिए परिताप की अभिन्यक्ति से अधिक सुन्दर-लक्ष्मण के ऋधिक योग्य-उपहार उर्मिला नहीं प्रस्तुत कर सकती थी ? क्या सत्य की अनुभृति की दिशा में उभिला का मानसिक विकास प्रियतम के चरणों में श्रधिक मनोहर भेट न होती ? परन्तु इस में बेचारी प्रतिभाशालिनी उर्मिला का क्या अपराध ? वह तो कवि के हाथ की कठपुतली है और उसकी जादू की लकड़ी से खीचे हुए घेरे के बाहर स्राने का साहस नहीं कर सकती। ऐसी दशा में उसके लिये यह स्वाभाविक ही है कि वह लक्ष्मण के व्यक्तित्व का उचित मूल्य श्रॉकने मे श्रसमर्थ हो। श्रीर, जब शारीरिक लावण्य श्रीर यौवन—हानि की चति-पूर्ति करने वाला मलहम-आध्यात्मिक विकास-उसे उपलब्ध नहीं हो सका तब छागर वह अपनी एक मात्र सम्पदा को खोकर आहें भरती हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? ऐसी अवस्था में लक्ष्मण को पाकर भी ऋकिञ्चन बनी रहने वाली 'साकेत' की विलास बासनामयी उर्मिला, कृष्ण को खोकर भी विश्व की वास्तविक विभूति 'सन्तोप' श्रीर 'श्रानन्द' से सम्पन्न और उसी कारण सौभाग्य शालिनी वनने वाली प्रिय-प्रवास की सेवा परायण राधा के मनाहारक सौन्दर्य पूर्ण कवित्वमय श्रादर्श जीवन को, क्या ईर्ष्या की दृष्टि से नहीं देखेगी ?

# हिन्दी साहित्य में प्रकृति-चित्रण और हरिश्रीध

जब समाज को स्थिति सुन्यवस्था-सम्पन्न होती है । तब मनुष्य, प्रकृति छौर ईश्वर के प्रति उस की प्रवृत्ति छौचित्य पूर्ण और संयत मात्रा में पायी जाती है। हमारे संस्कृत साहित्य में एक त्रोर ईरवर की खोज पराकाष्ठा को पहुँचा दी गयी है, दूसरी त्रोर प्रकृति-वर्णन त्र्यौर मानव सौन्दर्य्योपभाग भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका कारण यह है कि उक्त साहित्य की सृष्टि उस काल में हुई थी जब हिन्दू जाति अपनी उन्नति के शिखर पर आरूढ़ थी, जब उसके सम्राट्की भवें तनी देख कर ही कितने शत्रु परास्त हो जाते थे, जब इन्द्र को भी हमारे भूपालो की सहायता की आवश्यकता होती थी । हमारे दुर्भाग्य से हिन्दी साहित्य का उत्पत्ति-काल हमारे पराजय से शुरू होता है। हमारे प्रथम किव चन्द वरदाई थे, जिनके समय में महाराज पृथ्वीराज का प्रताप-सूर्य्य ऋस्त हो गया। यद्यपि हिन्दी साहित्य के अनेक इतिहासकारों का यह कथन कि पराजय जिनत मनोवृत्ति ने ही भक्ति-त्रान्दोलन को जन्म दिया नितान्त भूमपूर्ण है, तथापि यह तो निर्विवाद है कि पराधीनता की अप्राकृतिक परिस्थिति ने पहले ही से ईश्वरोन्मुखता तथा भौतिक समृद्धि के प्रति उद्सिनता के संस्कार से अभिभूत हिन्दू समाज अन्तरात्मा को प्रकृति के स्वाभाविक सौन्दर्य्य के उपभोग से और भी विरत फर दिया। बौद्ध धर्म के हास और आर्थ्य धर्म के उत्थान के साथ हो साथ संस्कृत साहित्य का जो पुनम्तथान हुआ उसमें वौद्ध धर्मा के विराग के विरुद्ध एक प्रवल प्रतिक्रिया शृंगार रस के प्रति अनुकूलता धारण कर के प्रगट हुई। हिन्दू समाज का यह पुनर्निर्माण काल संयोग से हिन्दी-साहित्य का शैशव-काल भी है।

श्रतएव संस्कृत-साहित्य की शृंगारिक विलास-विभूति भी हिन्दी-साहित्य को उरत्ताधिकार के रूप में प्राप्त हुई। इस प्रकार एक श्रोर भक्ति ने श्रीर दूसरी श्रोर शृंगार-रस ने हिन्दी-कवियो के चित्त को श्राभभूत कर रक्खा; यहां तक कि प्रकृति की श्रोर वे मुक्त-हृद्य होकर दृष्टिपात नहीं कर सके। नीचे कितपय प्रमुख कवियों के प्रकृति-चित्रण की कुछ पंक्तियां दी जाती हैं, इन से पाठकों को यह ज्ञात हो जायगा कि उन्होंने श्राधकांश से प्रकृति का उपयोग लोक-शिचा श्राथवा नारी-सौन्दर्य को प्रस्फुटित करने ही के लिए किया है।

(१) पहले लोक-शिचा में प्रकृति के उपयोग के उदाहरण देखिए:—

''पुनि प्रभु गये सरोवर तीरा। पंपा नाम सुभग गम्भीरा। संत हृदय जस निर्मल वारी। वॉधे वाट मनोहर चारी। जहाँ तहाँ पियहिं विविध सुग नीरा। जनु उदार गृह याचक भीरा।

पुरह्नि सघन ओट जल; वेगि न पाइय मर्स।
मायाछक न देखिये, जैसे निगुण ब्रह्म।
सुखी मीन सब एक रस; अति अगाध जल माहिं।
यथा धर्म शीलिन्ह के, दिन सुख संयुत जाहि"।

'' दामिनि दमिक रही घन माही। खल भी प्रीति यथा थिर नाहीं। वरसिह जलद सूमि नियराये। यथा नविहं बुध विद्या पाये! बुंद अघात सहहं गिरि कैसे। खल के वचन सन्त सह जैसे। क्षुद्र नदी भरि चलि उतराई। जस थोरे धन खल बौराई। भूमि परत भा डाबर पानी। जिमि जीवहि माया लपटानी। सिमिट सिमिट जल भरे तलावा। जिमि सद्गुन सज्जन पहॅ आवा। सरिता जल जल निधि महँ जाई। होइ अचल जिमि मन हरि पाई। दादुर धुनि चहुँ ओर सुहाई। वेद पढ़ें जनु वह समुदाई। नव पल्लव मय विटप अनेका। साधक मन जस होइ विवेका। भके जवास पात विनु भयऊ। जिमि म्वराज्य खल उद्यम गयऊ! खोजत कतहुँ मिलै नहि धृरी। करें क्रोध जिमि धर्मीहं दूरी। सस-सम्पन्न सोह महि कैसी। की सम्पति जैसी। उपकारी निसि तम घन खद्योत विराजा। जनु दंभिन कर जुरा समाजा। महा वृष्टि चिल फुट कियारी। जिमि स्वतंत्र होइ विगरिह नारी। कृपो निरावहि चतुर किसाना। जिमि ट्ध तजिह मोह मद माना। देखिय चक्र वाक खग नाही। कलिहि देखि जिमि धर्म पराही। उसर बरसे तृन निहं जामा।
संत हृदय जस उपज न कामा।
विविध जंतु संकुछ महि श्राजा।
बहै प्रजा जिमि पाय सुराजा।
जह तह पथिक रहे थिक नाना।
जिमि इन्द्रिय गण उपजे ज्ञाना।

कबहुँ प्रवल चल सास्त, जहँ तहँ मेघ बिलाहिं। जिसि कुपुत्र कुल ऊपजे सम्पति धर्म नसाहिं"।

तुल्सीदास ।

(२) मनोवृत्तियों को उत्तेजन करने में प्रकृति का उपयोग श्राप निम्नलिखित पक्तियों में पाएँगे:—

"ए ब्रज चंद चलों किन वा ब्रज रहें बसंत की उकन लागीं। त्यों पदमाकर पेखों पलासन पावक सी मनों फूँकन लागीं। वै ब्रज-नारी बिचारी बधू बनवारी हिये लों सुहूकन लागीं। कारी कुरूप कसाइनें ए सुकुहूकुहू क्वैलिया कृकन लागी"।

पात बिन कीन्हें ऐसी भॉति गन बेकिन के।
परत न चीन्हें जो ये लरजत छुंज है।

कहै पदमाकर विसासी या वसंतु के सु-ऐसे उतपात गात गोपिन के भुंज है।

अधो यह सुधो सो सँदेसो किह दीजो भलो । हरि सो हमारे याँ न फुले वन कुआ है।

किंशुक गुलाब कचनार भी अनार न की। डारन पै डोलत ॲगारन के पुंज है।२।

- पप्राकर ।

"वर्ष काल मेघ नम छाये। गरजत लागत परम सुहाये। घन घमंड नभ गरजत घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा।

—तु कसीदास ।

"फिर घर को नूतन पथिक, चले चिकत चित भागि।

फूल्यो देखि पलाश बन, समुहै समुझि दवागि।

उयौ शरद राका शशी, करित न क्यों चित चेत।

मनो मदन छिति पाल को, छाँहगीर छित देत"
—िबहारी।

''केला दल डोलें मूल मंद मंदािकनी कुल एला फूल बेला की सुवास बरवासी है। सरद की सॉझ भई सीरी लगे सेाम गयी साजन सहेट भेंटि उठत उदासी है। मालती को मिलि जब मलय कुमार आये रेवा रस रोमिन जगायो नीद नासी है। सिखहे सुहेल बरु दिन्छन समीर यह बही पुरवैया बरी बैरिनि बिसासी है"।

"गरजे घन दौरि रहे छपटाइ सुजा भरि के सुख पागी रहें। हरि चन्द जू भीजि रहे हिय से मिलि पौन चले मद जागी रहें। नभ दामिनी के दमके सतराइ छिपी पिय अंग सुहागी रहें। वह भागिनी वेई अहे बरसात में जो पिय कंठ सो लागी रहें।

नीचे की पंक्तियों मे नारी के शारीरिक सौन्दर्य वर्णन में प्रकृति के उपयोग का अवलोकन कीजिए:—

अवलोक्त हे जवहीं जवही। दुख होत तुम्हें तवही तबहीं। वह वैर न चित्त कछू धरिए। सिय देहु बताय छुपा करिए"।

— केशव ।

सिरता इक केंगव सोभरई । अवलोकि तहाँ चकवा चकई । उर में सिय प्रीति समाय रही । तिनसो रघुनायक वात कही । कंज सकोच गड़े रहे कीच मैं मीतन बोरि दियो दह नीरन। दास कहें मृगहूँ को उदास के वास दियो है अरन्य गॅभीरन। आपुस में उपमा उपमेय हैं नैन ये निंदत है किव धीरन। खंजन हूं को उड़ाय दियो हलुके किर डारे अनंग के तीरन।।।

-दास।

"वरन वास सुकुमारता, सब विधि रहीं समाय। पँखुरी लगे गुलाब की, गात न जानी जाय। पिय तिय सीं हाँसि कै कह्यो, लखे दिठौना दीन। चन्द्र मुखी सुख चन्द्र तें, भलो चन्द्र सम कीन। तू रहि सिख हों ही लखी, चिंद्र न अटा चिल वाल। विन ही ऊगे सिस समुझि, दे है अर्घ अकाल। दयो अरघ नीचे चली, संकट भाने जाय। सुचती है और सब, सिसिहं विलोकों आय"।

- विहारी।

'सरस वसंत समय भल पाओलि दिल्लि पवन वह धीरे। सपनहुँ रूप वचन यक भाषिय मुख से दूरि करु चीरे। तोअर बदन सम चाँद हो अधि नहिं जैयो जतन विह देला। कै वेरि काटि वनावल नव कय तैयो तुलित नहिं भेला। लोचन तूअ कमल नहिं भै सक से जग के नहिं जाने। से फिर जाय लुकैलिन्ह जल भय पंकज निज अपमाने!

—विद्यापति

(३) निम्न लिखित पद्यों में उत्तेजित मनोवृत्ति के कारण प्रकृति का विकृत चित्रण देखिए:—

> ''हिमांशु सूर सो लगें सो बात वज्र सी वहै। दिसा लगें कृसानु दयों विलेप अंग को दहै। विसेस काल राति सो कराल राति मानिए। वियोग सीय को न काल लोक हार जानिए'।

> > - केशव ।

''धुरवा होय न अलि उठै, धुआँ धरनि चहुँ कोद जारत आवत जगत को, पावस प्रथम पयोद"।

—विहारी।

''जब ते गुपाल मधुबन को सिधारे माई।

मधुबन भयो मधु दानव विषम सों।
सेष कहें सारिका सिषंडी षंडरीच सुक।

मिलि के कलेस कीन्हों कालिंदी कदम सो।

जामिनी बरन यह जामिनीयो जाम जाय।

विधवे को जुवित जनावै टेरिजम सौं। देह करें करठा करेजो काढ़ो चाहित है। कागु भई कोयल कगायो करें हम सों"।

-- आलम।

"शिखिनि शिखर चिंद टेर सुनायों ।
विरहिन सावधान है रहियों सिंज पावस दळ आयों।
नव बादल बानैत पवन ताजी चिंद लुटिक दिखायों।
चमकत बीज शैंल कर मंडित गरिज निसान बजायों।
दादुर मोर पपीहा पिक गन सब मिलि मारू गायों।
मदन सुभट कर बानन पंच ले बज तन सन्मुख धायों।
जानि बिदेस नंद को नंदन अबलन त्रास दिखायों।
स्रदास पहिले गुन सुमिरिहि प्रान जानि विरमायों। १।
हमारे साई मोरवा बैर परे।
घन गरजत बरज्यों निहं मानत त्यों त्यों रटत खरे।
किर किर पंख प्रगट हिर इन को ले ले सीस घरे।
ताही ते मोहन विरहिनि को एऊ दीठ करे।
को जानै काहे ते सजनी हमसो रहत और।
स्रदास पर देस बसे हिर ए बनते न दरे"। २।

#### (४) प्रकृति का सरल स्वरूप:--

''विकसे सरसिज नाना रंगा । मधुर मुखर गुञ्जत बहु भृंगा । बोलत जल कुक्कुट कल प्रभु विलोकि जनु करत प्रशंसा। चक्रवाक बक खग समुदाई देखत बनै वरनि नहिं जाई। सुंदर खग गण गिरा सुहाई जात पथिक जनु लेन बुलाई । ताल समीप सुनिन्ह गृह छाये । चहुँ दिशि कानन विटप सुहाये चस्पक बकुल कक्ष्म्ब तमाला पनस पलास रसाला । पाटल नव पल्लव कुसुमित तरु नाना। चंचरीक पटली कर गाना सीतल मन्द सुगन्ध सुभाऊ सन्तत बहइ मनोहर कुहू कुहू कोकिल धुनि करही । सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही''। १।

-- तुरुसीदास ।

'दामिनी दमक सुर चाप की चमक स्याम घटा की घमक अति घोर घन घोर ते। कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित सीतल है हीतल समीर झक झोर ते। कह्यो है सेनापति आवन भावन मन जुर जोर ते। लग्यो है तरसावन विरह सावन बिरह सखि स्रसावन आयो सुलाग्यो वरसावन सलिल चहुँ ओर ते"! -सेनापति । 'फूली फुलवारी वर मालती सु मौल सिरी मोतिया अगस्त मान वेल की ज क्यारी है।

गुलपेंचा गुल्लाला गुड़हर गुलाब चहूँ गुलसब्बो गुल अनार कुन्दक तारी है।

वरनत भट्ट पिया बाँस गुलावांस जुही गुलतुर्रा गुञ्ज गैदा दाउदी पियारी है।

चाँदनी चमेली चम्पा सेवती सुफूली सव ऐसी ऋतु राज के समाज की तयारी है''

(५) कुछ कवियों ने ही क्यों, प्रायः सभी कवियों ने रस के परिपाक के लिए प्रकृति को सहानुभूतिमयी चित्तवृत्ति में श्रंकित किया है:—

''छॉह करिहं घन विवुध गण, बरषिहं सुमन सिहाहि। देखत गिरि बन विहँग मृग, गम चले मगु जाहिं।

× × ×

"लागत अवध भयानक भारी। मानहुँ काल राति अधियारी। घर मसान परिजन जनु भूता। सुत हित मीत मनहुँ यम दूता। वागन विटप वेलि कुम्हिलाहीं। सरित सरोवर देख न जाही।"

--- तुल्सीदास ।

"किह केराव याचक के अरि चम्पक शोक अशोक भये हिर के। लिख केतक केतिक जाति गुलावन तीक्षण जादि तजे डिर के। सुनि साधु तुम्हें हम वृझन आये रहें मन मौन कहा धिर के। सिय को कछु सोध कहाँ करुणा भय हे करुणा करुणा करि के"।

"गोरे ऑक थोरे लॉक थोरी वैस मोरी मित, घरी घरी और छित्र अंग अंग में जगे। यहि किव आलम छलक नैन रौन मई, मोहनी सुनत बैन मन मोहन ठगे।

तेरोई मुखारबिद निदे अरविदे प्यारी,
उपमा को कहै ऐसी छौन जिय में खगै।
चिप गयी चंद्रिकाऊ छिप गयी छिव देखि,
ओर को सो चॉद अयो फीकी चांदनी छगैं।

- आलम।

''नेन लाल कुसुम पलास से रहे हैं फूलि, फूल माल गरे वम झालरि सी लायी है। भँवर गुआर हरि नाम को उचार तिमि, कोकिला सो कुहुकि वियोग राग गायी है।

हिरेचंद तिज पतझार घर वार सबै, वौरी विन दौरि चारु पौन ऐसी धायी है। तेरे विछुरे ते प्रान कंत के हिमंत अंत, तेरी प्रेम जोगिनी वसंत विन आयी है"।

-भारतेन्दु ।

हिन्दी साहित्य के आदि काल से लेकर उन्नीसवी शताच्दी के अंत तक हिन्दी किवयों के प्रकृति-वर्णन की यही समाप्ति हो जाती है। 'प्रिय-प्रवास' के प्रकृति-वर्णन की विशेषताओं का दिग्दर्शन कराते हुए मैने इस दिशा में हरिओध जी की मौलिकता की ओर संकेत किया है। उन्होंने भी प्रकृति का उपयोग उक्त प्रणालियों के अनुसार किया है, किन्तु प्रकृति के उस स्वरूप का अंकन कर के, जिसमें वह माता के वत्सल भाव से युक्त होकर मनुष्य के ऑसू पोछती और शूल सी गड़ाने वाली स्मृतियों को मादक थपकी दे दे कर सुलाती है, हरिओध जी ने वह काम किया है जिसे हिन्दी के किसी भी किव ने नहीं किया था।

प्रकृति के सम्पर्क में रख कर उन्होंने राधा का जो सुन्दर विकास किया है, उसने हिन्दी साहित्य की सूनी गोद को मानो प्रियतम के मधुर स्पर्श से पुलकित कर दिया है। 'प्रियप्रवास' के बाद प्रकाशित होने वाले काव्य-साहित्य में हरिश्रीध जी के प्रकृति श्रंकन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिव्योचर होता है। पं० सुमित्रा नन्दन पंत की निम्नलिखित पंक्तियों को देखिए:—

"रॅगीले मृदु गुलाव के फूल!

कहाँ पाया मेरा यौवन ? प्राण ! सेरा प्यारा यौवन ?

रूप का खिलता हुआ उभार,
मधुर मधु का न्यापार;
चुभे उर मे सौ सौ मृदु शूल,
खुले उत्सुक दग द्वार

हृद्य ही से गुलाब के फूल। तुम्हीं सा है सेरा यौवन।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

मालिन मुग्झे गुलाव के फूल सुकृति ही है, हॉ, आश्वासन—

सुमन! बस अन्तिम आश्वासन!

किया तुमने सुरभित उद्यान,

दिया उर से मधु दान।

मिला है तुम्हें भाज वह मूल,

लिया जिससे आधान।

स्वप्न ही से गुलाव के फूल!

नन्य जीवन है आदवासन!

धृष्टि धृसित गुलाव के फ़ुल !
यही है पोला परिवर्नन

प्रतमु ! यह पार्थिव-परिवर्तन । नवल कलियो में वह मुसनान

खिलेगी फिर अनजान; सभी दुहराएँगी यह गान—

> जन्म का है अवसान विश्व-छिव से गुलाब के फूल! करुण है पर यह परिवर्तन!''

उक्त पंक्तियों में प्रकृति के साथ एकाकार का जो चित्र इंकित किया गया है, मानव-यौवन को प्रकृति के यौवन के साथ जो तन्मयता प्रदर्शित की गयी है उसकी तुलना पाठक राधा की उस भावना के साथ करें जिसने फूलों, भौंरों, बादलों कालिन्दी, चन्द्रमा, आदि को उनके प्राणेश्वर के रूप मे परिवर्त्तित कर दिया। प्रियतम श्याम की वंशी से मुखरित यमुना के कूलों ने अपनी दाहक प्रवृत्ति का अन्त करके राधा के हृदय को जिस प्रकार शान्तिमय विकास प्रदान किया, वैसे ही उक्त पंक्तियों में गुलाब के फूल के यौवन में अपने ही यौवन का दर्शन करने वाला किव उसको विभिन्न अवस्थाओं में मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं की कल्पना द्वारा शीतलतामय शान्ति प्रदान करने वाले सत्य के निकट पहुँच रहा है।

पंडित राम नरेश त्रिपाठी की निम्निलिखित पंक्तियों में भी मानव व्यक्तित्व पर प्रकृति को प्रभाव डालने की च्रमता की स्वीकृति है:—

'एक बूँद जल घन से गिरकर। सरिता के प्रवाह में पड़कर।

जाता हूँ मैं फिर न मिल्ह्रॅगा, यह पुकारता हुआ निरन्तर।

चला जा रहा है आगे से,

कैसा है यह दश्य भयावह।

इस अस्थिर जग में क्या मेरे,

लिए नहीं है चिन्तनीय यह।"

× × × × ×

''पर्वत-शिखरों का हिस गलकर, जल बन कर नाल<sup>े</sup> में आकर। होटे बड़े चीकने सगणित शिला-समूहों से टकरा कर। गिरता, उडना, फेन बहाना, करता अति कोलाहल हर हर। वीर वाहिनी की गति से वह, वहता रहता है निशि वासर। मानों जलड़ों के शिशु गण दल, वॉघ खेलते हुए परत्पर। अति उतावरुं पन से चल कर, गोल पत्थरों पर गिर गिर कर। उटते करते नृत्य विहँसते, तथा मान्ते हुए महोत्सव। सागर से मिटने जाते हैं. पथ में करते हुए महा रव। इनका बाल विनोद देखते, हुए किसी तीरस्थ निला पर। सनत सुर्गिधत देव दारु की, छाण में सानन्द वैठ कर। सिर घर हरि के पद-पद्मों पर, क्रके जीवन-सुमन समर्पण। वना नहीं सकता क्या बोई भी अपने आनन्द-निकेतन ?"

प्रकृति की इस प्रभावशालिता ने उसे जड़ समक्तने वाली मनोवृत्ति का प्राय: ऋंत कर दिया है। हरिऔध जी के ऋनेक पूर्व्ववर्त्ती कवियों ने भी प्रकृति को मानव भावान्तरित रूप में देखा था, उदाहरणार्थ—

"सेना पति तपन तपत उतपति तैसो, छायो रति पति तातें विरह वरत है। लुवन की लपटें ते चहुँ ओर लपटें पै, ओढ़े सिळिल पटे न चैन उपनतु है। गगन गरद धूँघि दसौ दिसा रही सूँघि, मानो नभ भार की भसम बरसतु है। बरनि बतायी छिति ज्योम की तताई जेठ. आयो आतताई पुट पाक सो करत है। बिबिध बरन सुरचाप ते न देखियत, मानो मिन भूषन उतरि धरे भेस है। उन्नत पयोधर वरिस रसु गिरि रहे. नीके न लगत फीके सोभा के न लेस है। सेनापति आये तें सरद रितु फूलि रहे, आस पास कास खेत खेत चहूं देस हैं। जीवन हरन कुम्भ जोनि के उदै ते भये. वरपा बिरिधता के सेत मानो केस है।"

किन्तु 'प्रिय प्रवास' में राधा ने प्रकृति का मानव प्रियतमभावा-निवत रूप अत्यन्त प्रभावशाली रूप से दर्शन करके हमारे वर्तमान काव्य इस प्रवृति को बंहुत अधिक बल प्रदान कर दिया है। नीचे की कतिपय कविताएँ देखिए। पं० इला चन्द्र जोशी ने शरदऋतु का और पंडित सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' ने संध्या का चित्रण नारी रूप में किया है:—

### [ 8 ]

महा विजन से सजनी मेरी आयी
प्यारी शरत कुमारी;
नग्न नयन में नील गगन का अञ्जन
मेरे मन का मान कर रहा भंजन
स्वर्ण-वर्ण-विहरण से हृद्य हरण कर

झिल मिल झलकाती है छिन क्या न्यारी ? जग मग जोबन जगा रही हैं उसकी तारक दीपानलियाँ ;

फुहरा कर उल्काओ की फुल झिह्याँ प्यार जताती है उसको प्रिय परियाँ; दिलत कर रही है सुलित चरणों से— कित काश कुसुमों की कोमल कित्याँ चन्द्र-विभासित शुभ्र मेघ शैया पर

लहराती है बाला ;

बिधुर अधर के तरुण करुण कम्पन से पल पल पुलकित करती है चुम्बन से चुन चुन ओस कणों को तरिलत बन मे कब मुझको पहनाएगी वर माला।"

—इलाचन्द्र जोशी।

### [ २ ]

"दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुन्दरी परी सी धीरे धीरे धीरे.

तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दे नों उसके अधर —

किन्तु ज़रा गम्भीर — नहीं है उनमें हास-विलास, हॅसता है तो केवल तारा एक,

गुँथा हुआ उन घुघुराले काले वालें से, हृदय-राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक ।

—निराला।

मानव भावारोप का यह स्वरूप, यदि सीमा के भीतर रहे तो, विशेष श्रापत्ति-योग्य नहीं। बाबू जयशंकर 'प्रसाद' की निम्नलिखित किवता में इसका प्रयोग उचित से श्राधिक मात्रा में हो गया है:—

''क्या अलका की विकल विरहिणी की पलकों का ले अवलम्ब सो रहे थे इतने दिन! सुखी कैसे ? हे नीरद निकुरस्व। बरस पड़े क्यों आज अचानक सरसिज कानन का संकोच। अरे जलद में भी यह ज्वाला! झुके हुए क्यों ? किसका सोच? किस निष्द्रर ठंडे हत्तल में जमे रहे तुम वर्फ समान १ रहे किसकी गर्मी से पिघल हे करुणा के जीवन-प्रान ? चपला की व्याकुलता ले कर चातक का ले करुण विलाप । तारा आँसू पोंछ गगन के रोते हो किस दुख से आप? किस मानस-निधि मे न बुझा था बड़वानल जिससे वन भाप।

प्रेम प्रभाकर-कर से चढ़कर इस अनन्त का करते माप।

जुगुनू का दीप जला है पथ में पुष्प और आलोक। किस समाधि पर बरसे ऑसू किसका है यह शीतल शांक?

थके प्रवासी वनजारो से लौटे किस संधर गति से? किस अतीत की प्रणय-पिपासा ु जगती चपला सी स्पृति *से* १'' इस किवता में सरसता है, भावुकता है किन्तु मानव-भावारोपण की प्रवृत्ति ने प्रकृति के प्रकृत स्वरूप के चित्रण पर विजय प्राप्त कर ली है। यह प्रायः वैसी ही प्रवृत्ति है जैसी बिहारी लाल की अतिशयोक्तियों में दिखायी पड़ती है। ऐसी किवताएँ पढ़ कर कालिदास के यत्त का स्मरण हो आता है, जिसके सम्बन्ध में किव ने लिखा है:—

> "धूम ज्योतिः सिळ्ळ मरुतां सिन्निपातः क्व मेघः। सन्देशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीया। इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुद्यकस्तं ययाचे। कामार्त्ता हि प्रकृति - कृपणाश्चेतना चेतनेषु।"

# शेष

हरिश्रीध जी के सम्बन्ध में पिछले पृष्ठों को पढ़ने के बाद पाठक सम्भवतः हिन्दी-साहित्य में उनके स्थान के सम्बन्ध में अपनी धारणा स्थिर करने में अधिक कठिनाई का अनुभव नहीं करेंगे। प्रकृति-सौन्दर्य के अंकन में तो वे बेजोड़ हैं; नारी-सौन्दर्य-सृष्टि में हिन्दी के दो-चार महाकवियों के बाद ही उनका नाम लिया जायगा; रहा ईश्वर-विपयक काव्य, सो उसके सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है कि इस दिशा में उनकी कृति आधु निक कवियों की अपेक्षा अधिक सरल, सुबोध और स्पष्ट है।

हरिश्रीध जी के सम्बन्ध मे पाठक को एक वात तो अवश्य ही स्मरण रखनी चाहिए श्रीर वह यह कि उनका सम्पूर्ण कार्य हिन्दी-साहित्य में प्रयोग ही के रूप में हुआ है, जिससे उसकी विकास-दिशा में विल ज्ञा नवीनता आ गयी है। प्रयोगों को सफलता और असफलता के सम्बन्ध में अनिश्चय तो बना ही रहता है, किन्तु अपने जीवन-काल ही में हरिश्रोध जी को उनकी लोकिप्रयता के इतने प्रमाण मिल चुके है कि उनकी सफलता के विषय में संदेह करने के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। ठेठ हिन्दी लिखने की श्रोर उन्होंने जो प्रयास किया उसी को त्राज हम हिदुस्तानी भाषा का रूप पकड़ते देख रहे है; यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि हिन्दुस्तानों ठेठ हिन्दों न है और न होगों। काव्य-भाषा में अधिकतर तद्भव शब्दों का व्यवहार करके भी हरिश्रीध जी ने एक मार्ग प्रदर्शित किया है और इस दिशा में की गयी उनकी काव्य-रचना-चौपरे आदि—तो हिन्दुस्तानी भाषा की अमूल्य सम्पत्ति है। यहां यह भो कथन कर देना श्रसंगत न होगा कि काव्य-रचना मे कला श्रौर सौन्दर्य-सृष्टि के तकाजों का पूरा निर्वाह करते हुए भी हरिस्रोध जी श्रिधकांश में ऐसी कृतियाँ हिन्दी-साहित्य को दे सके हैं जिसे भाई अपनी वहन के सामने और मां अपने लड़के के सामने निस्संकोच भाव से

पढ़ सकती है। बालकों के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है; आधु-निक हिन्दी-साहित्य में बाल-साहित्य-निर्माण के श्री गणेश का श्रेय उन्हीं को मिलेगा।

हिरश्रीध जी की लोकिपयता के सम्बन्ध में मैं श्रारम्भ ही में कुछ निवेदन कर चुका हूं। वर्त्तमान समय में हिन्दों के वयोगृद्ध तथा नवीन साहित्यकारों में एक संघर्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। किन्तु इस पारस्परिक मनोमालिन्य के काल में भी यदि कोई साहित्यकार ऐसा है जो युक्कों श्रोर वृद्धों दोनों को मण्डलों में श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है तो वह हरिश्रोध जी ही हैं। ब्रज भाषा के सफल तथा नव रस मय काव्य-रचना में कुशल होने के कारण जहां वे एक श्रोर ब्रज भाषा-रिसक-मण्डलों के भिक्त-भाजन हैं वहां श्राधुनिक शैली के कलाकारों के भी श्रद्धा-पात्र है। काव्य के प्रत्येक विभाग में जैसे उनकी लेखनी के क्रियाशील होने के कारण यह स्थित संभव हुई है, वैसे ही उनकी लोकिप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण कलह-वैमनस्य से दूर रह कर विशुद्ध साहित्य-सेवा में निमग्न रहने की उनकी प्रवृत्ति है। नोचे थोड़ी सो सम्मितयाँ इस उद्देश्य से दी जातों हैं कि पाठक उस श्रद्धाभाव का परिचय प्राप्त कर लें जो हरिश्रोध जी की साहित्य-सेवा के प्रति हिन्दों के श्रन्य साहित्य-सेवियों के हृदय में है:—

### [ ? ]

हिन्दू-विश्व-विद्यालय, काशी के प्रसिद्ध अध्यापक पं० रामचन्द्र शुक्र लिखते हैं:—

"उपाध्याय जी में लोक-संग्रह का भाव बड़ा प्रवल है। उक्त काव्य मे श्रीकृष्ण ब्रज के रक्तक नेता के रूप मे खंकित किये गये हैं। खड़ी वोली मे इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेपता इस काव्य की यह है कि यह संस्कृत के वर्णवृत्तों में है। उपाध्याय जी का संस्कृत पदिवन्यास बहुत ही चुना हुआ और काव्योप युक्त होता है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

यह काव्य श्रधिकतर वर्णनात्मक है। वर्णन कहीं कहीं वहुत मार्मिक है—जैसे कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन। विरह-वेदना से क्षुब्ध वचनावली के भीतर जो भाव की धारा श्रनेक वल खाती, वहुत दूर तक लगातार चली चलती है, उसमें पाठक श्रपनी सुधबुध के साथ कुछ काल के लिए मग्न हो जाता है।

## [ २ ]

त्रजभाषा के उपासक श्री पण्डित रामशंकर शुक्क एम० ए० रसाल जी का हरिश्रीध जी के कार्य्य के सम्बन्ध में इस प्रकार मत है:—

"खड़ी बोली में ऐसा सुन्दर, प्रशस्त, काव्यगुण-सम्पन्न श्रौर उत्कृष्ट काव्य श्राज तक दूसरा निकला ही नहीं। हम इसे खड़ी वोली के छल्ए-काव्य का सर्वोत्तम प्रतिनिधि कह सकते हैं। वर्णनात्मक काव्य होकर यह चित्रोपम, सजीव, रोचक, तथा रसपूर्ण है। वर्णन शैली वड़ी ही चोखो श्रौर चुटीली है, भावानुभावादि का भी श्रच्छा मार्मिक तथा मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। कला-कौशल श्रौर श्रलंकार-वैचित्र्य भी स्तुत्य है। इसी एक काव्य से उपाध्याय जी खड़ी वोली के किव-सम्राट् होकर श्रमर हो गये हैं। साथ ही खड़ी वोली काव्य भी इसी से गौरवान्वित हुश्रा है। श्रतुकांत शैली के सफल तथा स्तुत्य प्रवर्त्तक हम हिन्दी-चेत्र में हरिश्रीध जी को ही मान सकते हैं।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

श्राप खड़ी बोली के सर्व्वांच प्रतिनिधि, किव सम्राट्, मर्मज्ञ, ठेठ हिन्दी के श्रनुकरणीय लेखक तथा वोलचाल की भाषा के विशेषज्ञ माने जाते हैं। श्राप सरल श्रीर हिष्ट दोनों प्रकार की साहित्यिक भाषा के सिद्ध हस्त लेखक एवं किव हैं। खड़ी बोली के विविध रूपों तथा उसकी शैलियों पर श्रापका पूरा श्रधिकार है; मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग में श्राप पूर्ण पटु पंडित हैं।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

'ठेठ हिन्दी का ठाट' श्रौर श्रधिखला फूल में श्रौपन्यासिक कला-कौशल तो उतना महत्त्वपूर्ण नहीं जितना भाषा एवं रचना-कौशल है। परन्तु इनके साथ यदि वेनिस का बॉका रखा जाय तो यही कहना पड़ता है कि उपाध्याय जी को हिन्दी-भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। वे न केवल एक कवि-सम्राट् ही हैं वरन लेखक-सम्राट् भी हैं। यदि एक ओर वे उच्च कोटि की संस्कृत प्राय भाषा लिख सकते हैं तो दूसरी और सरलाति सरल ठेठ हिन्दी भी।

(3)

श्रीयुत् पण्डित सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' लिखते हैं :— ्

"खड़ी बोली के उस काल के कवियों में पं० अयोध्या सिह उपाध्याय 'हरिश्रोध' को काव्य-साधना विशेष महत्व की ठहरती है। सहद्यता श्रौर कवित्व के विचार से भी ये अप्रगण्य हैं। परन्तु संस्कृत के वृत्तो तथा प्रचलित समस्त पदों के प्रयोग को प्रथा ये भी नहीं छोड़ सके। इनके समस्त पद श्रौरों की तुलना में श्रधिक मधुर है जो इनकी कवित्व-शक्ति के ही परिचायक हो जाते हैं। इनकी यह एक सबसे वड़ी विशेषता है कि ये हिन्दी के सार्वभौम किव हैं। खड़ी बोली, उर्दू के सुहावरे, त्रजभाषा, कठिन, सरल, सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं श्रौर सब में एक श्रच्छे उस्ताद की तरह ये सरल चित्त से सव की वातें सुन लेते हैं। इनके समय, स्थिति श्रीर जीवन पर विचार करने पर कवित्व का कहीं पता भी नहीं मिलता, पर ये महाकवि अवश्य है। हिन्दू कुल की प्रचलित ब्राह्मण प्रथाओ पर विश्वास रखते हुए, अपने आचार-विचारों की रत्ता करते हुए तथा नौकरी पर रोज हाजिर होते हुए भी सदैव ये सरस, सरल कवि ही वने रहे। कवि की जो उच्छ खलता उसकी प्रतिभा के उन्मेष के कारण होती है वह इनमें नाम के लिए भी नहीं है। परन्तु नौकरी करते हुए भी ये प्रतिभाशाली कवि ही रहे। हिन्दी भाषा पर इनका अद्भुत अधिकार है।

(8)

श्रीयुत् पण्डित जनार्दन प्रसाद मा एम०ए० का कथन इस प्रकार है:— "हमारे सम्मानित महाकृषि हरिश्रीध जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने घोर असाहित्यिक वातावरण में रह कर अपने साहित्यक जीवन को गौरवान्वित किया है। X X काव्य-साधना की जो संलग्नता इनमें देखी जाती है वह शायद ही किसी और वृद्धे किव में देखी जा सके। X X इनका महान् व्यक्तित्व सर्वथा आडम्बर श्र्च्य है। ये निष्कपट, निर्लोभ, और निरिभमानी तो हैं ही, साथ ही इनकी मिलनसारी भी बड़ी मधुर है। मिलने जुलनेवालों से ये कभी उकताते नहीं, उनके साथ भूल कर भी अप्रिय वर्ताव नहीं करते। अतिथि को सचमुच अपने घर का देवता मानते हैं। छोटा-चड़ा जो इनके पास पहुँच जाय उसे ये समभाव से अपना लेते हैं। जो इनसे पहली ही बार मिलता है, वह यही अनुभव करता है कि प्रेम ही इनकी प्राण-शक्ति है।

imes imes imes imes

ऐसा कौन है जो इनके गम्भीर मुखमण्डल तथा उन्तत ललाट को देखते ही यह न मान ले कि ये सत्यम् शिवम् सुन्दरम् की सृष्टि करने वाली प्रतिभा के प्राणवरलभ हैं।

### [ 4 ]

श्रीयुत् पण्डित रमाकान्त त्रिपाठी एम० ए० की निम्नलिखित पंक्तियां भी देखने योग्य हैं:—

"श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य के इतिहास में उपाध्याय जी का स्थान वड़ा महत्त्वपूर्ण रहेगा। वर्तमान हिन्दो-किवता की धारा को चिर-प्रचित ज्ञजभाषा की श्रोर से हटाकर खड़ी वोली को श्रोर प्रेरित करने में उपाध्याय जी ने उसी प्रकार का परिवर्तन उपिध्यत कर दिया है जिस प्रकार प्रसिद्ध किव वर्ड सवर्थ ने श्रॅप्रेजी किवता में उत्पन्न करने का प्रयत्न किया था; उनके (वर्ड सवर्थ के) लिरिकल वैलड्स (lyncal ballads) ने एक नये ढंग की किवताएँ जनता के सम्मुख रखी थीं, जिनकी भाषा में श्रभ्तपूर्व सारत्य था श्रीर जो सव के लिये समान कर में सुबोध थीं,। उपाध्याय जो ने 'प्रिय-प्रवास' नाम ह भिन्न तुक्रांत

महाकान्य उसी खड़ी बोली के परिष्कृत रूप में लिख कर वर्ड सवर्थ से भो वढ़ कर श्रमाधारण उथलपुथल हिन्दी-कविता में मचा दी थी। इसके सिवाय 'तिनका' 'ऑसू' ऐसे साधारण विषयों पर भावपूर्ण कविता बना कर उन्होंने इस बात का निराकरण कर दिया है कि किसी समय की बोलचाल की भाषा में उच्च कोटि के काव्य—साहित्य का निर्माण नहीं किया जा सकता।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

ठेठ भाषा में दो अपने ढंग के उत्तम उपन्यासों को निश्चित उद्देश्य से लिख कर उपाध्याय जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि बिना खरे संस्कृत शब्दों अथवा उत्कृष्ट उर्दू की पदावली का सहारा लिये ही बोल-चाल की भाषा में सजीव से सजीव गद्य लिखा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि उन्होंने सदा के लिए हिन्दी-गद्य का रुक्तान बोलचाल की ओर किया।"

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

पं० श्रयोध्या सिंह जी स्वयं प्रायः संस्कृतमय गद्य लिखते हैं। कभी कभी वे बड़े श्रसाधारण क्लिंड शब्दों का प्रयोग करते हैं। परन्तु तब भी उनके वाक्यों में वह दुरुहता नहीं होती जो शायद पं० श्रीधर पाठक तथा पं० गोविन्द नारायण मिश्र की भाषा में पायो जाती है। उनका वाक्य-विन्यास भी सरल होता है। वे एक सरस हृद्य पुरुष तथा उच्च कोटि के किव हैं। इसलिए उन्हें सरस भाषा से प्रेम है। यही कारण है कि उनके वास्तविक गद्य में संस्कृत पदावली की श्रव्छी छटा रहती है। सच्चे किव के भाँति गद्य लिखते समय भी उनकी भावुकता उन्हें मंकारपूर्ण कोमल कान्त शब्दों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है।

उपाध्याय जी की संस्कृत गद्य-शैली में जो सौ॰ठव तथा जो विशदता हैं उसका श्रेय उनके काव्य-कोशल को है। क्योंकि वे कवि पहले हैं श्रीर गद्य-लेखक उसके वाद; तभी उनकी भाषा में शैथिल्य नहीं है। एक बात और है। 'ठेठ' बाली भाषा को एक विशेष प्रकार के सोद्देश्य गद्य का उदाहरण मान कर अलग रिवए और उनके साधारण प्रकार के गद्य पर विचार कीजिए तो ज्ञात होगा कि उसमें गम्भीरता है, हास्य और व्यंग उनकी प्रकृति के विरुद्ध है। इसी दृष्टि से पं० अयोध्या सिह जी को संस्कृत (Classical) शैलो में गद्य—लेखकों मे रखना चाहिए।

मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यिक काव्य विनोद श्रीमान लोचन प्रसाद पाण्डेय 'स्वदेश बान्धव' पत्र के अगस्त १९१५ के अंक मे यह लिखते हैं:—

"उनके सरस और हृद्यमही स्फुट कविताओं के पाठ से हमें उनके एक सुकवि होने का पूर्ण विश्वास था पर हमे इस वात का ध्यान न था कि श्रीयुत् उपाध्याय जी की 'प्रतिभा' कार्यकारिणी शक्ति में हिन्दी साहित्य-संसार भर में अधिक बलवती है और इस खड़ी बोली के नवयुग में वह हम लोगों का आदर्श बन कर मार्श-प्रदर्शक हो संकंगी।

'गद्य लिखने में — नयी शैली की हिन्दी लिखने में 'हरिश्रीध' जी ही हिन्दी संसार में श्रद्धितीय हैं।

'हिन्दी भाषा पर ऐसा अपूर्व अधिकार रखने वाले एक प्रसिद्ध विद्वान् प्रनथकार का महोच्च कवि की प्रतिभा-शक्ति से सम्पन्त होना हिन्दी-संसार के लिए गौरव का विषय है।"

'विहार के विख्यात साहित्यकार श्रीमान् पं० रामदिहन मिश्र काव्य-तीर्थ 'पद्मप्रमोद' की भूमिका में यह लिखते हैं:—

"साहित्यरत्न पण्डित अयोध्या सिंह उपाध्याय कैसे काव्यकला-कुशल, शब्दिशिल्पी, सत्किव और सुलेखक है—यह हिन्दी-संसार विशेष रूप से जानता है। आपका पाण्डित्य प्रगाढ़, बुद्धि तीक्ष्ण, विचार उत्तम, किवत्व-शक्ति निस्सीम और प्रतिभा अप्रतिहत है। हिन्दी तो आप की अनुगत सी ज्ञात होती है। आप उसे जिस साँचे मे ढालना चाहते हैं ढाल देते हैं। कोई भी मर्मज्ञ पाठक हिन्दी-संसार मे नव नव युग के अवर्त्तक और नयी २ सृध्टि के स्रण्टा उक्त उपाध्याय जी के 'ठेठ हिन्दी का ठाट' 'श्रधित्वला फूल'से सरस और शिक्ताप्रद उपन्यास 'प्रियप्रवास' सा महाकाव्य और इन इन्थों की तथा उपाध्याय जी की संकलित "कबीर वचनावली" की विवेक और पाण्डित्य-पूर्ण शतशत पृष्ट से भी श्रिधक भूमिका पढ़कर मेरी इन उक्तियों को अत्युक्तियों में परिगणित नहीं करेगा। श्रापकी प्रशंसा मुक्तकण्ठ से क्या देशी और क्या विदेशी, सभी साहित्य-सेवियों ने की है। श्रापकी गणना महाकवियों में होती है।"

'युवक' मासिक पत्र के सम्पादक विहार प्रान्त के उत्साहो साहित्य-सेवी श्रीमान् रामवृत्त शर्मा वेनी पुरी 'पद्य प्रसून' की भूमिका में यह लिखते हैं:—

"उपाध्याय जी पूरे शब्द-शिल्पी हैं। त्राप के एक एक शब्द चुने-चुनाये नपे-तुले होते हैं। जहाँ त्रापने केवल संस्कृत की ही कविता की सरिता वहाई है, वहां भी—उस सरिता-स्रोत पर भी—त्रापकी सुन्दर शब्द-तरंग-माला त्राठखेलियां करती देख पड़ती है।

'श्रापको देखकर उस स्वर्णयुग के श्रादर्श ब्राह्मणों को याद श्रा जाती है। श्रापकी विद्वत्ता, सादगी, निर्लोभता, धर्मपरायणता श्रादि गुणों को देख कर ब्राह्मणत्व का एक स्पष्ट चित्र श्रांखों के निकट खिच जाता है। श्रापकी विद्वत्ता श्रथाह है, श्रध्ययन-शीलता श्रनुकरणीय है, सादगी सराहनीय है, धार्मिकता धारणीय है श्रीर निस्पृहता श्रभिनन्दनीय।

'कान्य-चर्चा हो आपका व्यसन है। कविता ही आपकी सहचरी है। इन पंक्तियों के लेखक को जब जब आप के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वर्ब तर्ब इसने आप को कविता ही के बीच में बैठे

इनका उन्नत ललाट इनकी प्रतिभा का चोतक है। गम्भीर मुख-मंहल स्दीर्चिस्ति का सूचक है. एकं दुवले पतले शरीर में एक हष्ट-पुष्ट आसिका विनोद-विलास इन्ही को द्विष्ट पर दीख पड़ता है।

सिलों मेता-की चर्ची पहले हो हुकी है। इस युग में—इस रुपये पैसे के युग में—आपनी रुपयों का पैरों से ठुकराया है। आप अपनी कवित्व-शक्ति द्वारा बहुत कुछ उपार्जन कर सकते थे। किन्तु सरस्वर्ता का

क्रय-विक्रय करना आपको पसन्द नहीं। आपने अपनी कृतियों को, जिसने मॉगा उसे ही, उदारता पूर्वक मुफ्त दे दिया।

श्राप छोटे वड़े सभी श्रागन्तुकों से वड़े श्रेम से, दिल खोल कर, मिलते हैं। श्राभमान श्राप को छू नहीं गया है। श्राप का सीधापन देख कर दंग रह जाना पड़ता है। श्रातिथि सत्कार शायद श्राप के हो पल्ले में पड़ा है।"

विहार प्रान्त के प्रतिष्ठित विद्वान् हिन्दी संसार के प्रसिद्ध जीवनीकार स्वर्गीय श्रीमान् वावू शिवनन्दन सहाय 'बालविभव' की भूमिका में यह लिखते हैं:—

"देश के सभी किता प्रेमी उपाध्याय जी से और आपकी रचनाओं से पूरे परिचित हैं। हिन्दी किवता जगत में आज आपका यश सिवता के समान देदीप्य मान है। केवल एक ही शब्द 'सम्राट्' जो आपके नाम के साथ लिखा जाता है, आपकी गुगगरिमा की व्याख्या के लिए एक वृहद् ग्रंथ काम देता है।"

वर्त्तमान हिन्दी-साहित्य-सेवियों की उक्त सम्मितयों से पाठक सहज ही समभ सकते हैं कि हिन्दी—संसार के विभिन्न दलों के प्रतिनिधि अन्य विषयों में भले ही मतभेद रखते हों किन्तु हरिश्रीध जी का सम्मान करने में वे सभी सहमत हैं। ऐसी अवस्था में हरिश्रीध जी का हिन्दी के प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य कारों की श्रेणी मे क्या स्थान हो सकता है, इसका वे किसी विशेष कठिनाई के विना ही निश्चय कर सकते हैं। पं० नन्ददुलारे वाजपेयी एम० ए० ने इस विषय में नेतृत्व प्रहण किया है। उनकी सम्मित पाठक पहले ही, इस प्रंथ के आरम्भ में पढ़ चुके हैं। उनका कहना है कि हरिश्रीध जी का स्थान भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र से भी ऊँचा है। इसमे सन्देह नहीं कि जितना उपयोगी और प्रभावशाली कार्य्य हरिश्रीध जी ने किया है उतना इधर कई शताद्यियों से किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र वहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे; यदि उन्हें जीवन के कुछ और वर्ष मिल गये होते तो, संभव है, उनकी मनोहर कृतियों से हिन्दी-साहित्य और भी कृतकृत्य

होता । जिस अल्पवय में उनका शरीरपात हो गया उसमें जितना काम उन्होंने किया उतना भो कर जाना उन्हों के से प्रतिभाशालो पुरुष का काम था। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने ही परिश्रम द्वारा चेत्र भी तैयार करना पड़ा। वास्तव में उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी और हिरि औध जी का महत्व प्रतिपादित करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि भारतेन्दु से उनकी तुलना की ही जाय। मैं तो इन दोनों महा-कवियों को किसी प्रकार की विवाद प्रस्त तुलना का विषय न बना कर यही कहूँगा कि—

'विल वोई कीरित लता, कर्ण कीन्ह है पात।' भारतेन्दु हिरिश्चन्द्र ने आधुनिक हिन्दी को जन्म दिया और हिरि औध जी ने उसे परलवित किया।

हिन्दी-साहित्य में हरिश्रीध जी का स्थान निर्दिष्ट करने में यत्र-तत्र वर्त्तमान किवयों की चर्चा भी आ गयी है; उसका उद्देश्य केवल यही है कि वर्त्तमान पीढ़ी के किव यह भले प्रकार समम सकें कि हरिश्रीध जी ने जीवन भर परिश्रम करके कितना कार्य्य किया है श्रीर कितना उनके लिये छोड़ दिया है। हरिश्रीध जी की शक्तियों की परिमिति की श्रोर मैने यत्र-तत्र संकेत किया है; उनमें त्रुटियां हैं श्रीर उनकी श्रोर यथावसर मै ने इस उद्देश्य से दृष्टिपात किया है कि उनकी किवता के प्रेमी न उनकी छितयों का श्रितरंजित मृत्य श्रॉकें श्रीर न उस पथ के पथिक बने जिस पर चलने ही से वे त्रुटियां संभव हो सकी हैं।

ईश्वर हरिश्रोध जी को चिरंजीवी वनावे श्रीर जीवन को श्रान्तिम श्वास तक हिन्दी-साहित्य की श्राभवृद्धि मे रत रहने के योग्य उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करे, जिससे हिन्दी के इस वृद्ध वशिष्ठ का उचित श्रादर सत्कार करके श्रापने श्राप को गौरवान्वित करने का हमें श्राधकाधिक श्रावसर मिले—यही मेरी श्रीर, मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि मेरे, साथ दस करोड़ हिन्दी-प्रोमियों की विनीत प्रार्थना है।

